## श्रमण सूक्त



जैन विश्व भारती संस्थान प्रकाशन



## श्रमण सूक्त



संपादक श्रीचन्द रामपुरिया प्रकाशक : जैन विश्व भारती संस्थान (मान्य विश्वविद्यालय) लाडनूं-३४१३०६ (राजस्थान)

© जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनूं-३४१३०६

संस्करण: २०००

प्रतियां : ११००

मूल्य : एक सौ पचास रुपये

मुद्रक : आर-टैक ऑफसैट प्रिंटर्स नवीन शाहदरा, दिल्ली-११००३२

## प्राक्कथन

श्रमण भगवान् महावीर का जन्म-नाम वर्द्धमान था। उन्होने ३० वर्ष की अवस्था मे गृह-त्याग कर मुनि जीवन अगीकार किया और तभी से कठोर-दीर्घ तपस्या, ध्यान और प्राय मौन-साधना मे जीवन को लगा दिया। वे शरीर की सार-सभाल नहीं करते थे। उसे आत्म-साधना के लिए न्यौछावर कर दिया— "वोसट्ठचतदेहे—मुत्तिमग्गेण अप्पाण भवेमाणे विहरई।" उल्लेख है कि तीर्थकरों में सबसे उग्र तपस्वी वर्द्धमान थे—"उग्ग च तओकम्म विसेसओ वद्धमाणस्स।" बारह वर्ष से कुछ अधिक अवधि तक वे इसी तरह आत्म-साधना और चिन्तन में लगे रहे।

इस साधना-काल में उन्हें अनेक कष्ट उठाने पड़े। वे सर्प आदि जीव-जतु और गीध आदि पक्षियों द्वारा काटे गये। हथियारों से पीटे गये। विषयातुर स्त्रियों ने उन्हें मोहित करने की चेष्टाएं कीं। इन सभी स्थितियों में वर्द्धमान आत्म-समाधि में लीन रहे। लोग उनके पीछे कुत्ते लगा देते, उन्हें दुर्वचन कहते, लकडियों, मुट्ठियों, भाले की अणियों, पत्थर तथा हड्डियों के खप्परों से पीटकर उनके शरीर में घाव कर देते। ध्यान अवस्था में होते तब लोग उन पर धूल बरसाते, उन्हें ऊचा उठाकर नीचे गिरा देते, आसन पर से नीचे ढकेल देते।

वर्द्धमान ने इन सारे उपसर्गों और परीषहों को अदीन भाव से, अव्यथित मन से, अम्लान चित्त से, मन-वचन-काया को वश में रखते हुए सहन किया। अनुपम तितिक्षा और समभाव का परिचय दिया। इसी कारण वर्द्धमान को लोग वीर-महावीर कहने लगे। शिशिर ऋतु में वर्द्धमान नगे बदन खुले में ध्यान करते। ग्रीष्म ऋतु में उत्कुटुक जैसे कठोर आसन में बैठकर आताप-सेवन करते। निरोग होते हुए भी वे मिताहारी थे। रसो में आसक्ति नहीं थी। आहार न मिलने पर भी शान्तमुद्रा और सन्तोष भाव रखते थे। शरीर के प्रति उनकी निरीहता रोमाधकारी थी। रोग की चिकित्सा नहीं करते थे। आखो में किरकिरी गिर जाती तो उसे नहीं निकालते थे। शरीर में खाज आती हो उसे नहीं खुजलाते थे। नींद अधिक नहीं लेते थे। नींद सताती तो चक्रमण कर उसे दूर करते थे। इन्द्रियों के विषय में वे विरक्त रहते थे। किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखते, उनमें उत्सुकता नहीं रखते थे। वे अनेक तरह के आसन लगाकर निर्विकार बहुविध ध्यान ध्याते थे। चलते समय आगे की पुरुष-प्रमाण भूमि पर दृष्टि रखते थे। वे १५-९५ दिन, महीने-महीने उपवास किया करते थे। दीक्षा के बारहवे वर्ष में वे निरन्तर छहभक्त (दो-दो दिन का उपवास) करते रहे।

वर्द्धमान ने बारह वर्ष व्यापी दीर्घ साधना-काल मे धर्म-प्रचार, उपदेश-कार्य नहीं किया, न शिष्य मुडित किये और न उपासक बनाए, परन्तु अबहुवादी मौन साधना की। उन्होने अपना सारा समय जागरूकतापूर्वक आत्मशोधन में लगाया। आत्म-साक्षी पूर्वक सयम धर्म का पालन किया।

मुनि जीवन के १३ वे वर्ष मे वर्द्धमान जिमयग्राम नगर के बाहर ऋजुबालिका नदी के उत्तरी किनारे, श्यामाक गाथापित की कृषण भूमि मे व्यावृत नामक चैत्य के अदूर-समीप उसके ईशान कोण की ओर शाल वृक्ष के नीचे गोदोहिका आसन मे स्थित होकर सूर्य के ताप मे आताप ले रहे थे। उस दिन उनका दो दिन का उपवास था। ग्रीष्म ऋतु थी। वैशाख का महीना था। शुक्ला दशमी का दिन था। छाया पूर्व की ओर ढल चुकी थी और अन्तिम पौरुषी का समय था। उस निस्तब्ध शान्त वातावरण मे आश्चर्यकारी एकाग्रता के साथ वर्द्धमान शुक्लध्यान मे लवलीन थे। ऐसे समय विजय नामक

मुहूर्त मे उत्तरा फाल्गुनी योग मे प्रवल पुरुषार्थी भगवान ने घनघाती कर्मी का क्षय कर डाला और उन्हें केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन प्राप्त हुए। वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हुए। वर्द्धमान तीर्थकर महावीर अथवा श्रमण भगवान के नाम से प्रख्यात हुए।

यह बताया जा चुका है कि वर्द्धमान ने १२ वर्ष के साधना-काल में धर्मोपदेश नहीं दिया। उनका उपदेशक जीवन केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन की प्राप्ति के बाद आरभ होता है। वे इसके बाद ३० वर्ष तक पैदल जनपद विहार करते हुए जन-जन को मङ्गलमय ऋज धर्म का उपदेश देते रहे। उनका उपदेश था—

- एक बात से विरित करो और एक बात मे प्रवृति।
   असयम से निवृत्ति करो और सयम आदि मे प्रवृति।
- पाप करने वाले की दुर्गति होती है और आर्य-धर्म का
   पालन करने वाला सदगति को प्राप्त होता है।
- अच्छे कृत्यो का फल अच्छा होता है और दुष्चीर्ण कृत्यो का फल बुरा।
- अलमा की सतत् रक्षा करो, इसे दुष्कृत्यो से बचाओ। जो आत्मा सुरक्षित नहीं होती, वह बार-बार जन्म-मरण करती है और जो सुरक्षित होती है, वह सब दुखों से मुक्त हो जाती है।
- भाषाओं का ज्ञान, विद्याओं का आधिपत्य, रक्षक नहीं होते। सत्य की गवेषणा करो, उसकी शरण ग्रहण करो। वही त्राण है।
- कोई जीव मरण नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं, सबको जीवन प्रिय है। अत किसी प्राण का घात मत करो। सर्वप्राणियो के प्रति मैत्री का आचरण करो।
- अन्होने कहा—
   सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन, सम्यक् चारित्र और सम्यक्तप—जीवन मे इन चारों के एक साथ सयोग से मोक्ष की प्राप्ति होती है।

\* सयम से आत्मा को सुरिक्षत करो, नए पापो से उसे आच्छादित मत होने दो। तप से पुराने आवरण को छिन्न करो। इस तरह सयम और तप के द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर सकोगे।

भगवान् महावीर ने उस समय की जन-भाषा मे उपदेश दिया। आज वह भाषा दुरुह प्रतीत होती है।

श्रमण-सूक्त चयनिका में निर्ग्रंथ श्रमणों के मननयोग्य आचरणीय महावीर के उपदेशों का सकलन है। साथ में सरल हिन्दी अनुवाद भी है। एक पृष्ठ पर एक ही विचार दिया गया है, जिससे उस पर पूरा ध्यान केन्द्रित हो सके और उसका सत्य सहजतया हृदयगम हो।

उक्त सकलन के बाद क्रमश ३६५ सूक्त-कण समाविष्ट हैं। यह चयन दो आगमो के आधार पर है-(१) दशवैकालिक, एव (२) उत्तराध्ययन।

आशा है यह चयनिका साघु-साध्वियों के स्वाध्याय और मनन के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। साथ ही उन लोगों के लिए भी जो साघु-साध्वियों के आचार-विचार और चर्या को प्रामाणिक रूप से जानना चाहते हो।

कार्तिक कृष्णा १३ स २०५६ श्रीचन्द रामपुरिया

## अनुक्रम

१. श्रमण सूक्त १-३६७

२. सूक्त-कण ३७१-४८४

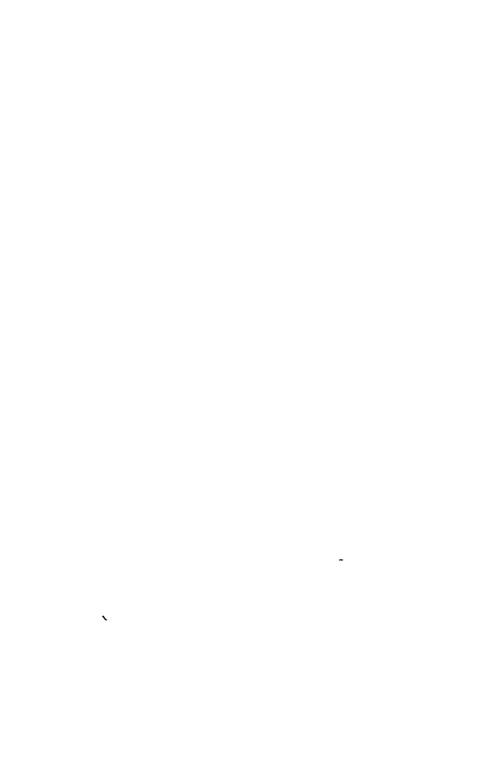



जहा दुमस्स पुप्फेसु भमरो आवियइ रस। न य पुष्फ किलामेइ सो य पीणेइ अप्पय।।

एमेए समणा मुत्ता जे लोए सित साहुणो। विहगमा व पुप्फेसु दाणभत्तेसणे रया।।

(दस १ २,३)

जिस प्रकार भ्रमर-द्रुम-पुष्पो से थोडा-थोडा रस पीता है, किसी भी पुष्प को म्लान नहीं करता और अपने को भी तृप्त कर लेता है—उसी प्रकार लोक मे जो मुक्त (अपरिग्रही) श्रमण साधु हैं वे दान-भक्त (दाता द्वारा दिये जाने वाले निर्दोष आहार) की एषणा मे रत रहते हैं, जैसे—भ्रमर पुष्पो में।





वयं च वित्तिं लब्गामी न य कोइ उवहम्मई। अहागडेसु रीयति पुष्फेसु भमरा जहा।।

(दस. १:४)

हम इस तरह से वृत्ति-मिक्षा प्राप्त करेंगे कि किसी जीव का उपहनन न हो। क्योंकि श्रमण यथाकृत (सहज रूप से बना) आहार लेते हैं, जेसे—भ्रमर पुष्पो से रस।





महुकारसमा बुद्धा जे भवति अणिस्सिया। नाणापिडरया दंता तेण वुच्चति साहुणो।।

(दस. १: ५)

जो बुद्ध पुरुष मधुकर के समान अनिश्रित हैं—किसी एक पर आश्रित नहीं, नाना पिंड में रत हैं और जो दान्त हैं वे अपने इन्हीं गुणों से साघु कहलाते हैं।





धिरत्थु ते जसोकामी जो त जीवियकारणा। वन्त इच्छसि आवेउ सेय ते मरण भवे।।

(दस २ ७)

हे यश कामिन् । धिक्कार है तुझे । जो तू क्षणमगुर जीवन के लिए बनी हुई वस्तु को पाने की इच्छा करता है। इससे तो तेरा मरना श्रेय है।





तीसे सो वयणं सोच्चा सजयाए सुभासिय। अकुसेण जहा नागो धम्मे सपडिवाइओ।। (दस २ १०)

सयमिनी (राजीमती) के इन सुमापित वचनो को सुनकर रथनेमि धर्म मे वैसे ही स्थिर हो गये, जैसे अकुश से नाग-हाथी होता है।



एव करेन्ति सबुद्धा पण्डिया पवियक्खणा। विणियद्दन्ति भोगेसु जहा से पुरिसोत्तमो।। (दस. २ - १९)

सम्युद्ध पण्डित और प्रविचक्षण पुरुष ऐसा ही करते है। वे भोगो से वैसे ही दूर हो जाते है जैसे पुरुषोत्तम रथ नेमि हुए।





अयतनापूर्वक चलने वाला श्रमण त्रस और स्थावर जीवो की हिंसा करता है। उससे पाप-कर्म का वध होता है। वह उसके लिए कटु फल वाला होता है।





अजयं आसमाणे उ पाणभूयाइ हिसई।

वधई पावय कम्म त से होइ कडुय फल।।

(दस ४ ३)

अयतनापूर्वक यैठने वाला श्रमण त्रस और स्थावर जीवो की हिंसा करता है। उससे पाप-कर्म का वध होता है। वह उसके लिए कटु फल वाला होता है।



अजय सयमाणो उ पाणभूयाइ हिसई। बधई पावय कम्म त से होई कडुय फल।। (दस ४ ४)

अयतनापूर्वक सोने वाला श्रमण त्रस और स्थावर जीवो की हिसा करता है। उससे पाप-कर्म का बध होता है। वह उसके लिए कटु फल वाला होता है।





अजय भासमाणो उ पाणभूयाइ हिंसई। वधई पावय कम्म त से होई कडुय फल।। (दस ४ ६)

अयतनापूर्वक वोलने वाला श्रमण त्रस और स्थावर जीवो की हिंसा करता है। उससे पाप-कर्म का बंघ होता है। वह उसके लिए कटु फल वाला होता है।



कह चरे कह चिहे कहमासे कह सए। कह भुजतो भासतो पाव कम्म न वधई।। (दस ४ ७)

कैसे चले ? कैसे खड़ा हो ? कैसे वेठे ? कैसे सोये ? कैसे खाये ? कैसे वोले ? जिससे पाप-कर्म का वन्धन न हो।



जय चरे जय चिहे जय-मासे जय सए। जय भुजतो भासतो पाव कम्म न बधई।। (दस ४ ८)

यतनापूर्वक चलने, यतनापूर्वक खडा होने, यतनापूर्वक वैठने, यतनापूर्वक सोने, यतनापूर्वक खाने और यतनापूर्वक बोलने वाला श्रमण पाप-कर्म का बन्धन नहीं करता।



सव्वभूयप्पभूयस्स सम्म भूयाइ पासओ । पिहियासवरस दतस्स पाव कम्म न वधई । । (दस ४ ८)

जो सव जीवो को आत्मवत् मानता हे, जो सव जीवो को सम्यक्-दृष्टि से देखता है, जो आश्रव का निरोध कर चुका है और जो दान्त है, उस श्रमण के पाप-कर्म का वन्धन नहीं होता।



जया मुडे भवित्ताण पव्डहए अणगारिय। तया सवर-मुक्किड धम्म फासे अणुत्तर।। (दस ४ - १६)

जब मनुष्य मुड होकर अनगार-वृत्ति को स्वीकार करता है तब बह उत्कृष्ट सवरात्मक अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है।



जया सव्वत्तग नाण दंसण चाभिगच्छई। तया लोगमलोग च जिणो जाणई केवली।। (दस ४ २२)

जब वह सर्वत्रगामी ज्ञान और सर्वत्रगामी दर्शन— केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है तब वह जिन ओर केवली होकर लोक-अलोक को जान लेता है।



<del>२</del>१

जया लोगमलोग च जिणो जाणइ केवली तया जोगे निरुंभित्ता सेलेसि पडिवज्जई।। (दस ४ २३)

जब वह जिन और केवली होकर लोक-अलोक को जान लेता है तब वह योगों का निरोध कर शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता है।



<del>२२</del>

जया जोगे निरुंभित्ता सेलेसि पडिवज्जई। तया कम्म खिवत्ताणं सिद्धि गच्छइ नीरओ।। (दस ४ २४)

जब वह योग का निरोध कर शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता हे तब वह कर्मी का क्षय कर रज-मुक्त वन सिद्धि को प्राप्त करता है।



जया कम्म खिवत्ताण सिद्धि गच्छइ नीरओ। तया लोगमत्थयत्थो सिद्धो हवइ सासओ।। (दस ४ २५)

जब वह कर्मों का क्षय कर रज-मुक्त वन सिद्धि को प्राप्त होता है तब वह लोक के मस्तक पर स्थित शाश्वत सिद्ध होता है।



सुहसायगस्स समणस्स सायाजलगस्स निगामसाइस्स। जच्छोलणापहोइस्स दुलहा सुग्गइ तारिसगस्स।।

तवोगुणपहाणस्स उज्जुमइ खतिसजमरयस्स। परीसहे जिणतस्स सुलहा सुग्गइ तारिसगस्स।। (दस ४: २६, २७)

जो श्रमण सुख का रिसक, सात के लिए आकुल, अकाल में सोने वाला और हाथ, पेर आदि को वार-वार घोने वाला होता है उसके लिए सुगति दुर्लम है।

जो श्रमण तपोगुण से प्रधान, ऋजुमित, क्षान्ति तथा सयम मे रत ओर परीषहों को जीतने वाला होता है उसके लिए सुगति सुलम है।





इच्चेय छज्जीवणिय सम्मदिही सया जए। दुलह लभित्तु सामण्ण कम्मुणा न विराहेज्जासि।। (दस ४ २८)

दुर्लम श्रमण-भाव को प्राप्त कर सम्यक्-दृष्टि और सतत सावधान श्रमण पङ्जीवनिकाय की कर्मणा-मन, वचन और काया से विराधना न करे।



श्रमण सूक्त



सपत्ते भिक्खकालिम असभतो अमुच्छिओ। इमेण कमजोगेण भत्तपाण गवेसए।। (दस ५(१). १)

भिक्षा का काल प्राप्त होने पर मुनि असभ्रात और अमूर्च्छित रहता हुआ इस आगे कहे जाने वाले क्रम-योग से भक्त-पान की गवेषणा करे।



से गामे वा नगरे वा गोयरगगओ मुणी। चरे मंदमणुळिग्गो अव्यक्खितेण चेयसा।। (दस ५(१) २)

गाव या नगर मे गोचराग्र के लिए निकला हुआ मुनि धीमे-धीमे अनुद्विग्न और अव्याक्षिप्त चित्त से चले।



पुरओ जुगमायाए पेहमाणो महिं चरे। वज्जतो वीयहरियाइ पाणे य दगमडियं।। (दस ५(१). ३)

आगे युग-प्रमाण भूमि को देखता हुआ और वीज, हरियाली, प्राणी, जल तथा सजीव मिट्टी को टालता हुआ चले।





ओवायं विसम खाणु विज्जल परिवज्जए। सकमेण न गच्छेज्जा

विज्जमाणे परक्कमे।।

(दस ५(१) ४)

दूसरे मार्ग के होते हुए गड्ढे, उवड-खावड भू—भाग, कटे हुए सूखे पेड या अनाज के डठल और पिकल मार्ग को टाले तथा सक्रम (जल या गड्ढे को पार करने के लिए काष्ठ या पापाण रचित पुल) के ऊपर से न जाये।

## श्रमण सूक्त

30

पवडंते व से तत्थ पक्खलंते व संजए। हिसेज्ज पाणभूयाइ तसे अदुव थावरे।।

तम्हा तेण न गच्छेज्जा सजए सुसमाहिए। सइ अन्नेण मग्गेण जयमेव परक्कमे।। (दस ५(१) · ५, ६)

वहाँ गिरने या लडखडा जाने से वह सयमी प्राणी-भूतो-त्रस अथवा स्थावर जीवों की हिंसा करता है, इसलिए सुसमाहित सयमी दूसरे मार्ग के होते हुए उस मार्ग से न जाये। यदि दूसरा मार्ग न हो तो यतनापूर्वक जाये।







न चरेज्ज वासे वासते
महियाए व पडतीए।
महावाए व वायते
तिरिच्छसपाइमेसु वा।।
(दस. ५ (१) ६)

वर्षा बरस रही रहो, कोहरा गिर रहा हो, महावात चल रहा हो और मार्ग से तिर्यक् सपातिम जीव जा रहे हो तो भिक्षा के लिए न जाए।



न चरेज्ज वेससामते वंभचेरव-साणुए। बभयारिस्स दतस्स होज्जा तत्थ विसोत्तिया।। (दस ५ (१): ६)

व्रह्मचर्य का वशवर्ती मुनि वेश्या बाडे के समीप न जाए। वहा दिमतेन्द्रिय ब्रह्मचारी के भी विस्रोतसिका हो सकती है, साधना का स्रोत मुड सकता है।



साण सूइयं गावि दित्त गोणं हय गयं। संडिब्मं कलहं जुद्धं दूरओ परिवज्जए।। (दस. ५ (१) - १२)

श्वान, ब्याई हुई गाय, उन्मत्त बेल, अश्व और हाथी, बच्चो के क्रीडा स्थल. कलह और युद्ध (के स्थान) को दूर से टाल कर जाये।



अणुन्नए नावणए अप्पहिद्वे अणाउले। इद्रियाणि जहाभाग दमइत्ता मुणी चरे।। (दस ५ (१) : १३)

मुनि न ऊचा मुहकर, न झुककर, न हृष्ट होकर, न आकुल होकर (किन्तु) इन्द्रियो को अपने-अपने विषय के अनुसार दमन कर चले।



दवदवस्स न गच्छेज्जा भासमाणो य गोयरे। हसतो नाभिगच्छेज्जा कुल उच्चावय सया।। (दस. ५ (१) १४)

श्रमण उच्च-नीच कुल में भिक्षा के लिए जाए तो दौडता हुओ, बोलता हुआ और हसता हुआ न चले।



रन्नो गिहवईण च रहस्सारिक्खयाण य। संकिलेसकरं ठाणं दूरओ परिवज्जए।। (दस ५ (१) १६)

राजा, गृहपति, अन्तःपुर और आरक्षिको के उस स्थान का मुनि दूर से ही वर्जन करे, जहा जाने से उन्हें सक्लेश उत्पन्न हो।



पिंडकुहकुलं न पिवसे मामग पिरवज्जए। अचियत्तकुल न पिवसे चियत्तं पिवसे कुल।। (दस ५ (१): १७)

मुनि निदित कुल मे प्रवेश न करे। मामक (गृहस्वामी द्वारा प्रवेश निषिद्ध हो) उस का परिवर्जन करे। अप्रीतिकर कुल मे प्रवेश न करे, प्रीतिकर कुल मे प्रवेश करे।



साणीपावारपिहिय अप्पणा नावपगुरे। कवाड नो पणोल्लेज्जा ओग्गहं से अजाइया।। (दस ५ (१) १

श्रमण गृहपति की आज्ञा लिए विना सन और मृग-रोम के बने वस्त्र से ढका द्वार स्वयं न खोले, किवाड स्वय न खोले।



गोयरगगपविद्वी उ वच्चमुत्त न धारए। ओगास फासुय नच्चा अणुन्नविय वोसिरे।। (दस ५ (१) : १६)

मिक्षा के लिए उद्यत श्रमण मल-मूत्र की बाघा को न रखे। भिक्षा (गोचरी) करते समय मल-मूत्र की बाघा हो जाए तो)प्रासुक स्थान देख, उसके स्वामी की आज्ञा लेकर वहा मल-मूत्र का उत्सर्ग करे।



नीयदुवारं तमस कोइग परिवज्जए। अचक्खुविसओ जत्थ पाणा दुप्पडिलेहगा।।

(दस ५ (१) : २०)

जहा चहु का विषय न होने के कारण प्राणी न देखे जा सकें, श्रमण-वैसे निम्न-द्वार वाले तमपूर्ण कोष्टक का परिवर्जन करे।



अससत्त पलोएज्जा नाइदूरावलोयए। उप्फुल्ल न विणिज्झाए नियट्टेज्ज अयपिरो। (दस ५ (१) - २३)

श्रमण अनासक्त दृष्टि से देखे। बहुत दूर न देखे। उत्फुल्ल दृष्टि से न देखे। मिक्षा का निपेध करने पर विना कुछ कहे वापस चला जाए।



आहरती सिया तत्थ परिसाडेज्ज भोयण। देतिय पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिस।। (दस ५ (१) २८)

श्रमण को भिक्षा देने हेतु मोजन लाती हुई गृहिणी उसे गिराती है तो उसे प्रतिषेघ करे कि इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।



पुरेकम्मेण हत्थेण दव्वीए भायणेण वा। देंतियं पिडयाइक्खे न मे कप्पइ तारिस।। (दस ५ (१) ३२)

पुराकर्मकृत हाथ, कडछी और बर्तन से भिक्षा देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेघ करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।



एव उदओल्ले सिसिणिद्धे ससरक्खे मिटटया ऊसे। हरियाले हिगुलए मणोसिला अजणे लोणे।।

गेरुय विणय सेडिय सोरहिय पिंड कुक्कुसकए य। उक्कडमसंसडे संसड्डे चेव बोधव्ये।। (दस ५ (१) ३३, ३४)

इसी प्रकार जल से आई, सस्निग्ध, सचित रज-कण, मृत्तिका, क्षार, हरिताल, हिंगुल, मैनशिल, अञ्जन, नमक, गैरिक, वर्णिका, श्वेतिका, सौराष्ट्रिका, तत्काल पीसे हुए आटे या कच्चे चावलो के आटे, अनाज के मूसे या छिलके और फल के सूक्ष्म खण्ड से सने हुए हाथ, कडछी और वर्तन से मिक्षा देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता तथा संसृष्ट और अससृष्ट को जानना चाहिए।



असंसद्धेण हत्थेण दब्बीए भायणेण वा। दिज्जमाण न इच्छेज्जा पच्छाकम्म जहिं भवे।।

ससट्टेण हत्थेण दब्बीए भायणेण या। विज्जमाण पठिच्छेज्जा ज तत्थेसणियं भवे।। (दस ५ (१) ३५, ३६)

ण्टा परभात्-कर्ण का प्रसम हो वहा अनमृष्ट (भवत-पान से अल्पा) हाथ, शक्तांत्र और बर्तन से दिया रचरे वाला अतार मृति म ले।

चनुष्य (भवा-पान से लिया) हाथ वक्षणी और बानि से दिया जाने वाला आहार को वहां एवणीय हो मुनि से हो।



गुव्विणीए उवन्नत्थं विविह पाणमोयणं। भुज्जमाणं विवज्जेज्जा भुत्तसेसं पडिच्छए।।

(दस. ५ (१) : ३६)

गर्भवती स्त्री के लिए बना हुआ विविध प्रकार का भक्त-पान वह खा रही हो तो मुनि उसका विवर्जन करे, खाने के बाद बचा हो वह ले ले।

## श्रमण सूक्त

४८

ज भवे भत्तपाण तु
कप्पाकप्पम्मि संकिय।
देतिय पिडयाइक्खे
न मे कप्पइ तारिस।।
(दस ५ (१) ४४)

जो भक्त-पान कल्प और अकल्प की दृष्टि से शकायुक्त हो, उसे देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।



खग्गम से पुच्छेज्जा कस्सद्घा केण वा कड। सोच्चा निस्सकिय सुद्ध पडिगाहेज्ज संजए।। (दस. ५ (१) . ५६)

सयमी आहार का उद्गम पूछे—किसलिए किया है? किसने किया है?—इस प्रकार पूछे। दाता से प्रश्न का उत्तर सुनकर निशकित और शुद्ध आहार ले।





तहेव सत्तुचुण्णाइं कोलचुण्णाइं आवणे। सक्कुलिं फाणियं पूर्यं अन्त वा वि तहाविह।।

विक्कायमाणं पसढं रएण परिफासिय। देतियं पडियाइक्खे न मे कप्पइ तारिस।। (दस ५ (१): ७१, ७२)

इसी प्रकार सत्, येर का चूर्ण, तिल—पपडी गीला गुड (राय), पूआ, इस तरह की दूसरी वस्तुए भी जो येचने के लिए दुकान मे रखी हो. परन्तु न विकी हो. रज से स्पृष्ट (लिप्त) हो गई हों तो मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिपेध करे—इस प्रकार की वस्तुएं में नहीं ले सकता।





अहो जिणेहि असावज्जा वित्ती साहूण देसिया। मोक्खसाहण हेउस्स साहुदेहस्स घारणा।।

(दस ५ (१) ६२)

कितना आश्चर्य है जिन मगदान् ने साघुओं के मोक्ष-साघना के हेतुमूत संयमी-शरीर की घारणा के लिए निरवद्यवृत्ति का उपदेश दिया है।









पिंडिग्गह सिलिहित्ताण लेव-मायाए सजए। दुगध वा सुगध वा सव्व भुजे न छडुए।। (दस ५ (२) ९)

सयमी मुनि, लेप लगा रहे तब तक पात्र को पोछकर सब खा ले, शेष न छोड़े, भले ही वह दुर्गन्धयुक्त हो या सुगन्धयुक्त।



कालेण निक्खमे भिक्खू कालेण य पडिक्कमे। अकाल च विवज्जेता

काले कालं समायरे।।

(दस ५ (२) ४)

मिक्षु समय पर मिक्षा के लिए निकले और समय पर लौट आये। अकाल को वर्जकर जो कार्य जिस समय का हो उसे उसी समय करे।



अकाले चरिस भिक्खू कालं न पडिलेहिस। अप्पाणं च किलामेसि सन्निवेसं च गरिहिस।। (दस ५ (२): ५)

निक्षो। तुम अकाल मे जाते हो, काल की प्रतिलेखना नहीं करते, इसलिए तुम अपने आपको क्लान्त (खिन्न) करते हो और सन्निवेश (प्राम) की निन्दा करते हो।



सइ काले चरे भिक्खू कुज्जा पुरिसकारिय। अलामो ति न सोएज्जा तवो ति अहियासए।। (दस ५ (२) : ६)

भिक्षु समय होने पर भिक्षा के लिए जाए, पुरुषकार (श्रम) करे, भिक्षा न मिलने पर शोक न करे, सहज तप ही सही— यो मान भूख को सहन करे।



५्८

तहेवुच्चावया पाणा भत्तहाए समागया। त—उज्जुयं न गच्छेज्जा जयमेव परक्कमे।। (दस. ५ (२): ७)

इसी प्रकार जहां नाना प्रकार के प्राणी भोजन के निमित्त एकत्रित हो, उनके सम्मुख न जाए। उन्हें त्रास न देता हुआ यतनापूर्वक जाए।



। सूक्त

**५**६

गोयरग्गपविद्वो उ न निसीएज्ज कत्थई। कह च न पबधेज्जा चिद्वित्ताण व सजए।।

(दस. ५ (१) ६)

गोचराग्र के लिए गया हुआ सयमी कहीं न बैठे और खडा रहकर भी कथा का प्रबन्ध न करे।



ξo

अग्गल फलिह दार कवाड वा वि सजए। अवलबिया न चिट्ठेज्जा गोयरग्गगओ मुणी।। (दस ५ (२) ६)

गोचराग्र के लिए गया हुआ सयमी आगल, परिघ, द्वार या किवाड का सहारा लेकर खड़ा न रहे।



#### श्रमण सूक्त

६१

समण माहण वा वि
किविण वा वणीमग।
उवसकमत भत्तहा
पाणहाए व सजए।।
त अइक्क-मित्तु न पविसे
न चिह्ने चक्खु-गोयरे।
एगतमवक्कमित्ता
तत्थ चिह्नेज्ज सजए।।
(दस ५ (२) १०, ११)

मक्त या पान के लिए उपसक्रमण करते हुए (घर में जाते हुए) श्रमण, ब्राह्मण, कृपण या वनीपक को लाघकर सयमी मुनि गृहस्थ के घर में प्रवेश न करे। गृहस्वामी तथा श्रमण आदि की आखों के सामने खड़ा भी न रहे। किन्तु एकान्त में जाकर खड़ा हो जाए।





वणीमगस्स वा तस्स दायगस्सुभयस्स वा। अप्पत्तिय सिया होज्जा लहुत्तं पवयणस्स वा।। (दस ५ (२): १२)

भिक्षाचरों को लाघकर घर में प्रवेश करने पर वनीपक या गृहस्वामी को अथवा दोनों को अप्रेम हो सकता है। उससे प्रवचन की लघुता होती है।



पिंडिसेहिए व दिन्ने वा तओ तिम्म नियत्तिए। उवसंकमेज्ज भत्तद्वा पाणद्वाए व संजए।। (दस ५ (२) - १३)

गृहस्वामी द्वारा प्रतिषेध करने या दान देने पर, वहा से उनके वापस चले जाने के पश्चात् सयमी मुनि भक्त-पान के लिए प्रवेश करे।





उप्पल पउम वा वि
कुमुय वा मगदतिय।
अन्न वा पुष्फ सच्चित
त च सलुचिया दए।।

त भवे भत्तपाण तु
सजयाण अकप्पिय।
देतिय पिडयाइक्खे
न मे कप्पइ तारिस।।
(दस ५ (२) १४, १५)

कोई उत्पल, पद्म, कुमुद, मालती या अन्य किसी सचित्त पुष्प का छेदन कर भिक्षा दे वह भक्त-पान सयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।



उप्पल पउम वा वि कुमुय वा मगदतिय। अन्न वा पुष्फ सच्चित्त त च सम्मद्दिया दए।।

त भवे भत्तपाण तु
सजयाण अकप्पिय।
देतिय पिडयाइक्खे
न मे कप्पइ तारिस।।
(दस ५(२) . १६, १७)

कोई उत्पल, पदम्, कुमुद, मालती या अन्य किसी सिवत पुष्प को कुचल कर भिक्षा दे, वह भक्त-पान सयित के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता।



सालुय वा विरालिय कुमुदुप्पलनालिय। मुणालिय सासवनालिय उच्छुखड अनिव्वुड।।

तरुणग वा पवाल रुक्खस्स तणगस्स वा। अन्नस्स वा वि हरियस्स आमगं परिवज्जए।। (दस. ५ (२) : १८, १६)

कमलकन्द, पलाशकन्द, कुमुद-नाल, उत्पल-नाल, पद्म-नाल, सरसो की नाल, अपक्व गडेरी, वृक्ष, तृण या दूसरी हरियाली की कच्ची नई कोपल न ले।

## श्रमण सूक्त

६७

तरुणिय व छिवाडि आमिय भिज्जिय सह। देतिय पिडियाइक्खे न मे कप्पइ तारिस।।

तहा कोलमणुस्सिन्न वेलुय कासवनालिय। तिलपप्पडगं नीमं आमग परिवज्जए।। (दस ५(२): २०, २९)

कच्ची और एक बार भूनी हुई फली देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे—इस प्रकार का आहार में नहीं ले सकता।

इसी प्रकार जो उबाला हुआ न हो वह बेर, वंश-करीर, काश्यप-नालिका तथा अपक्व तिल-पपडी और कदम्ब-फल न ले।





तहेव चाउल पिट्ठ वियड वा तत्तनिव्युड। तिलपिट्ठ पूड्पिन्नाग आमग परिवज्जए।। (दस ५ (२) २२)

इसी प्रकार चावल का पिष्ट, पूरा न उवला हुआ गर्म जल, तिल का पिष्ट, पोई-साग ओर सरसो की खली—अपक्व न ले।



कविष्ठ माउलिगं च मूलग मूलगत्तिय। आम असत्थपरिणय मणसा वि न पत्थए।। (दस. ५ (२) : २३)

अपक्व और शास्त्र से अपरिणत कैथ, बिजौरा, मूला और मूले के गोल टुकडे को मन कर भी न चाहे।

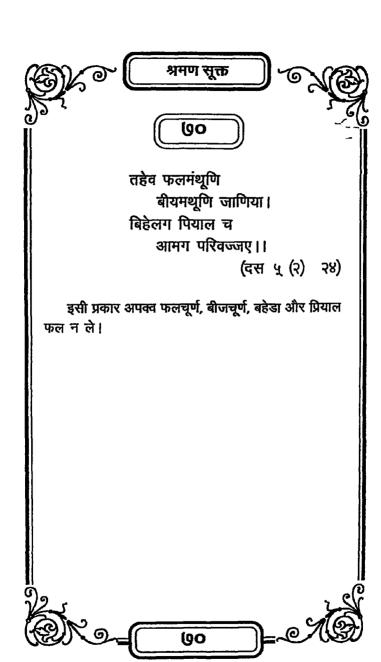



सयणासण वत्थ वा भत्तपाण व सजए। अदेतस्स न कुप्पेज्जा पच्चक्खे वि य दीसओ।।

(दस ५ (२) २८)

सयमी मुनि सामने दीख रहे शयन, आसन, वस्त्र, भक्त या पान न देने वाले पर भी कोप न करे।



सिया एगइओ लद्ध विविह पाणमोयण। भद्दग भद्दग भोच्चा विवण्ण विरसमाहरे।।

जाणतु ता इमे समणा आययही अय मुणी। सतुहो सेवई पत लूहवित्ती सुतोसओ।।

पूराणडी जसोकामी माणसम्माणकामए। बहु पसवई पाव मायासल्ल च कुर्व्वई।। (दस ५ (२) - ३३, ३५)

कदाचित् कोई एक मुनि विविध प्रकार के पान और मोजन पाकर कहीं एकान्त में बैठ श्रेष्ठ-श्रेष्ठ खा लेता है, विवर्ण और विरस को स्थान पर लाता है।

ये श्रमण मुझे यों जाने कि यह मुनि बडा मोक्षार्थी है, सन्तुष्ट है, प्रान्त (असार) आहार का सेवन करता है, रूक्षवृत्ति और जिस किसी भी वस्तु से सन्तुष्ट होने वाला है।

वह पूजा का अर्थी, यश का कामी और मान-सम्मान की कामना करने वाला मुनि बहुत पाप का अर्जन करता है और मायाशस्य का आचरण करता है।





लद्ध्ण वि देवत उववन्नो देविकिब्बिसे। तत्था वि से न याणाइ कि मे किच्चा इम फलं?।। तत्तो वि से चइत्ताण लिमही एलमूयय। नरय तिरिक्खजोणि वा बोही जत्थ सुदुल्लहा।। एय च दोस दहूण नायपुत्तेण भासिय। अणुमाय पि मेहावी मायामोस विवज्जए?।। (दस. ५ (२): ४७-४६)

किल्बिषिक देव के रूप में उपपन्न जीव देवत्व को पाकर भी वहा वह नहीं जानता कि 'यह मेरे किये कार्य का फल है'।

वहा से च्युत होकर वह मनुष्य-गति मे आ एडमूकता (गूगापन) अथवा नरक या तिर्यञ्चयोनि को पाएगा, जहा बोधि अत्यन्त दुर्लम होती है।

इस दोष को देखकर ज्ञातपुत्र ने कहा—मेघावी मुनि अणु-मात्र भी मायामुषा न करे।





सिक्खिऊण भिक्खेसणसोहिं संजयाण बुद्धाण सगासे। तत्थ भिक्खू सुप्पणिहिंदिए तिव्वलज्ज गुणवं विहरेज्जासि।। (दस ५ (२): ५०)

संयत और बुद्ध श्रमणों के समीप भिक्षेषणा की विशुद्धि सीखकर उसमे सुप्रणिहित इन्द्रिय वाला भिक्षु उत्कृष्ट संयम और गुण से सपन्न होकर विचरे।





दस अह य ठाणाइ जाइ बालोऽवरज्झई। तत्थ अन्नयरे ठाणे निग्गथत्ताओ भस्सई।। (वयछक्क कायछक्क अकप्पो गिहिभायण। पलियक निसेज्जा य सिणाण सोहवज्जण।।)

(दस ६ ७)

आचार के अठारह स्थान हैं। जो अज्ञ उनमें से किसी एक भी स्थान की विराधना करता है, वह निर्ग्रन्थता से भ्रष्ट होता है।

(अठारह स्थान ये हैं—छह महाव्रत और छह काय तथा अकल्प, गृहस्थ-पात्र, पर्यड् क, निषद्या, स्नान और शोभा का वर्जन।)



बिडमुब्भेइम लोण तेल्लं सिप च फाणिय। न ते सन्निहिमिच्छन्ति नायपुत्तवओरया।।

(दस ६ १७)

जो महावीर के वचन में रत हैं वे मुनि बिडलवण, सामुद्र-लवण, तैल, घी और दव-गुड का सग्रह करने की इच्छा नहीं करते।

## श्रमण सूक्त



जं पि वत्थ व पायं वा कंबलं पायपुं-छणं। तं पि संजमलज्जडा धारंति परिहरंति य।।

न सो परिग्गहो वुत्तो नायपुत्तेण ताइणा। मुच्छा परिग्गहो वुत्तो इइ वुत्त महेसिणा।।

(दस. ६: १६, २०)

जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल और रजोहरण हैं, उन्हें मुनि सयम और लज्जा की रक्षा के लिए ही रखते हैं और उनका उपयोग करते हैं।

सब जीवो के त्राता ज्ञातपुत्र महावीर ने वस्त्रादि को परिग्रह नहीं कहा है। मूच्छा परिग्रह है—ऐसा महर्षि (गणधर) ने कहा है।



अहो निच्चं तवोकम्पं सव्वबुद्धेहिं विण्णयं। जा य लज्जासमा वित्ती एगभत्तं च भोयणं।।

(दस. ६ : २२)

अहो। सभी तीर्थंकरों ने श्रमणों के लिए संयम के अनुकूल वृत्ति और देह पालन के लिए एक बार मोजन—इस नित्य तप कर्म का उपदेश दिया है।



सितमे सुहुमा पाणा तसा अदुव थावरा। जाइ राओ अपासतो कहमेसणिय चरे?।। (दस ६ २३)

जो त्रस और स्थावर सूक्ष्म प्राणी हैं, उन्हे रात्रि मे नहीं देखता हुआ निर्ग्रन्थ एषणा कैसे कर सकता है।





आउकाय विहिसतो हिसई उ तयस्सिए। तसे य विविहे पाणे चक्खुसे य अचक्खुसे।। (दस ६ ३०)

अप्काय की हिंसा करता हुआ उसके आश्रित अनेक प्रकार के चाक्षुष, अचाक्षुष त्रस एव स्थावर प्राणियों की हिसा करता है।



तालियटेण पत्तेण साहाविहुयणेण वा। न ते वीइउमिच्छन्ति वीयावेऊण वा परं।!

(दस. ६ . ३७)

वे मुनि वीजन, पत्र, शाखा और पखे से हवा करना तथा दूसरो से हवा कराना नहीं चाहते।





ς3

जंपि वत्थं व पायं वा कबल पायपुंछण। न ते वायमुईरति जयं परिहरंति य।।

(दस ६ ३८)

जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल और रजोहरण हैं उनके द्वारा वे मुनि वायु की उदीरणा नहीं करते, किन्तु यतनापूर्वक उनका परिमोग करते हैं।





तम्हा एय वियाणित्ता दोस दुग्गइवड्ढण। वाउकायसमारभ जावज्जीवाए वज्जए।।

(दस ६ ३६)

(वायु-समारम्म सावद्य-बहुल है) इसलिए इसे दुर्गति-वर्धक दोष जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त वायुकाय के समारम्भ का वर्जन करे।

## श्रमण सूक्त

८५

वणस्सइं विहिसतो हिंसई उ तयस्सिए। तसे य विविहे पाणे चक्खुसे य अचक्खुसे।।

तम्हा एय वियाणित्ता दोस दुग्गइवड्ढणं। वणस्सइसमारमं जावज्जीवाए वज्जए।। (दस. ६ ४१, ४२)

वनस्पति की हिंसा करता हुआ उसके आश्रित अनेक प्रकार के चाक्षुष (दृश्य), अचाक्षुष (अदृश्य) त्रस और स्थावर प्राणियों की हिंसा करता है। इसीलिए इसे दुर्गतिवर्धक दोष जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त वनस्पति के समारम का वर्जन करे।







जाइं चत्तारिऽभोज्जाइ इसिणा—हारमाईणि। ताइ तु विवज्जंतो सजम अणुपालए।।

पिड सेज्ज च वत्थं च चजत्थ पायमेव य। अकप्पिय न इच्छेज्जा पडिगाहेज्ज कप्पिय।। (दस ६ ४६, ४७)

ऋषि के लिए जो आहार, शय्या, वस्त्र और पात्र अकल्पनीय हैं, उनका वर्जन करता हुआ मुनि सयम का पालन करे। मुनि अकल्पनीय पिण्ड, शय्या-वसति, वस्त्र और पात्र को ग्रहण करने की इच्छा न करे किन्तु कल्पनीय ग्रहण करे।





जे नियाग ममायति कीयमुद्देसियाहड । वह ते समणुजाणति इइ वुत्त महेसिणा।।

तम्हा असणपाणाइ कीयमुद्देसियाहडं। वज्जयंति ठियप्पाणो निग्गथा धम्मजीविणो।। (दस ६ ४८, ४६)

जो नित्याय, क्रीत, औदेशिक और आहत आहार ग्रहण करते हैं वे प्राणि-वध का अनुमोदन करते हैं—ऐसा महर्षि महावीर ने कहा है। इसलिए धर्मजीवी, स्थितात्मा निर्ग्रन्थ क्रीत, औदेशिक और आहत अशन, पान आदि का वर्जन करते हैं।

#### श्रमण सूक्त

#### スス

कसेसु कसपाएसु कुडमोएसु वा पुणो। भुजतो असणापाणाइ आयारा परिभस्सइ।।

सीओदग समारभे
मत्तधोयणछड्डणे।
जाइ छन्नति भूयाइ
दिहो तत्थ असजमो।।

पच्छाकम्म पुरेकम्म सिया तत्थ न कप्पई। एयमड न भुजति निग्गथा गिहिभायणे।।

(दस ६ ' ५०, ५१, ५२)

जो गृहस्थ के कासे के प्याले, कासे के पात्र और कुण्डमोद (कासे के बने कुण्डे के आकार वाले बर्तन) में अशन, पान आदि खाता है वह श्रमण के आचार से श्रष्ट होता है। बर्तनों को सचित्त जल से धोने में और बर्तनों के घोए हुए पानी को डालने में प्राणियों की हिंसा होती है। तीर्थंकरों ने वहा असयम देखा है। गृहस्थ के बर्तन में भोजन करने में 'पश्चात्कर्म' और 'पुर कर्म' की समावना है। वह निर्ग्रन्थ के लिए कल्प्य नहीं है। एतदर्थ वे गृहस्थ के बर्तन में भोजन नहीं करते।





ςξ

आसदीपितयकेसु मचमासालएसु वा। अणायरियमज्जाण आसइत्तु सङ्तु वा।।

(दस ६ ५३)

आर्यों के लिए आसन्दी, पलग, मञ्च और आसालक (अवष्टम्म सहित आसन) पर बैठना या सोना अनाचीर्ण है।



नासदीपलियकेसु न निसेज्जा न पीढए। निग्गथाऽपडिलेहाए

बुद्धवुत्तमहिहुगा।।

(दस ६ ५४)

तीर्थकरों के द्वारा प्रतिपादित विधियों का आचरण करने वाले निर्ग्रन्थ आसन्दी, पलग, आसन और पीढे का (विशेष स्थिति में उपयोग करना पड़े तो) प्रतिलेखन किये बिना उन पर न बैठे और न सोये।

## श्रमण सूक्त

गोयरगगपविद्वस्स निसेज्जा जस्स कप्पई। डमेरिसमणायार आवज्जइ अबोहिय।। विवत्ती बभचेरस्स पाणाण अवहे वहो। वणीमगपहिन्छाओ पडिकोहो अगारिण।। अगृती बभचेरस्स

इत्थीओ यावि सकण। कुसीलवड्ढणं ठाण दूरओ परिवज्जए।।

(दस ६ ५६, ५७, ५८)

भिक्षा के लिए प्रविष्ट जो मुनि गृहस्थ के घर में बैठता है, वह इस प्रकार के आगे कहें जाने वाले, अबोधि-कारक अनाचार को प्राप्त होता है। गृहस्थ के घर में बैठने से ब्रह्मचर्य-आचार का विनाश, प्राणियो का अवधकाल मे वध, भिक्षाचरों के अन्तराय, और घर वालों को क्रोध उत्पन्न होता है, ब्रह्मचर्य असुरक्षित होता है और स्त्री के प्रति भी शका उत्पन्न होती है। यह (गृहान्तर निषद्या) कुशीलवर्धक स्थान है इसलिए मुनि इसका दूर से वर्जन करे।





वाहिओ वा अरोगी वा सिणाण जो उ पत्थए। वोक्कतो होई आयारो जढो हवड संजमो।।

(दस ६ ६०)

जो रोगी या निरोग साधु स्नान करने की अभिलाषा रखता है उसके आचार का उल्लघन होता है, उसका सयम परित्यक्त होता है।



खवेति अप्पाणममोहदसिणो तवे रया सजम अज्जवे गुणे। धुणति पावाइ पुरेकडाइं नवाइ पावाइ न ते करेति।। (दस ६ ६७)

अमोहदर्श, तप, सयम और ऋजुतारूप गुण मे रत मुनि शरीर को कृश कर देते हैं, वे पुराकृत पाप का नाश करते हैं और नए पाप नहीं करते।



सओवसता अममा अकिचणा सविज्जविज्जाणुगया जससिणो। उउप्पसन्ने विमले व चदिमा सिद्धि विमाणाइ उवेति ताइणो।। (दस ६ ६८)

सदा उपशान्त, ममता रहित, अिकञ्चन, आत्मविद्यायुक्त, यशस्वी और त्राता मुनि शरद् ऋतु के चन्द्रमा की तरह मल-रहित होकर सिद्धि या सौधर्मावतसक आदि विमानो को प्राप्त करते हैं।



६५्

चउण्ह खलु भासाण परिसखाय पन्नव। दोण्ह तु विणय सिक्खे दो न भासेज्ज सव्वसो।।

(दस ७ १)

प्रज्ञावान् मुनि चारो भाषाओ (सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार) को जानकर दो (सत्य ओर व्यवहार भाषा) के द्वारा विनय (शुद्ध प्रयोग) सीखे और दो सर्वथा न बोले।



जा य सच्चा अवत्तव्वा सच्चामोसा य जा मुसा। जा य बुद्धेहिऽणाइन्ना न त भासेज्ज पन्नव।। (दस ७ : २)

जो अवक्तव्य-सत्य, सत्यमृषा (मिश्र), मृषा और असत्याऽमृषा (व्यवहार) भाषा बुद्धो के द्वारा अनाचीर्ण हो उसे प्रज्ञावान् मुनि न बोले।





तहेव होले गोले ति साणे वा वसुले ति य। दमए दुहए वा वि नेव भासेज्ज पन्नव।।

(दस. ७ १४)

प्रज्ञावान् मुनि रे होल ! रे गोल ! ओ कुत्ता ! ओ वृषल ! ओ द्रमक ! ओ दुर्भग !—ऐसा न बोले !

## श्रमण सूक्त

ξς

अज्जिए पिज्जिए वा वि
अम्मो माउस्सिय त्ति य।
पिउस्सिए भाइणेज्ज ति
धूए नत्तुणिए त्ति य।।
हले हले ति अन्ने ति
भट्टे सामिणि गोमिणि।
होले गोले वसुले ति
इत्थिय नेवमालवे।।
नामधिज्जेण ण बूया
इत्थीगोत्तेण वा पुणो।
जहारिहमभिगिज्झ
आलवेज्ज लवेज्ज वा।।
(दस ७ : १५, १६, १७)

हे आर्थिके, (हे दादी !, हे नानी !), हे प्रार्थिके ! (हे परदादी !, हे परनानी !), हे अम्व ! (हे माँ !), हे मोसी !, हे युआ ! हे मानजी ! हे पुत्री ! हे पोती ! हे हले ! हे हला !, हे अन्ने ! हे मट्टे ! हे स्वामिनी ! हे गोमिनि ! हे होले ! हे गोले ! हे वृपले !—इस प्रकार स्त्रियों को आमत्रित न करे ! किन्तु (प्रयोजनवश) यथायोग्य गुण-दोष का विचार कर एक वार या वार-वार उन्हें उनके नाम या गोत्र से आमत्रित करे !

#### श्रमण सूक्त

ξξ

अज्जए पज्जए वा वि
बप्पो चुल्लिप छ ति य।

माउलत भाइणेज्ज ति
पुत्ते नत्तुणिय ति य।।

हे हो हले ति अन्ने ति
भट्टा सामिय गोमिए।
होल गोल वसुले ति
पुरिसं नेवमालवे।।
नामधेज्जेण णं बूया
पुरिसगोत्तेण वा पुणो।
जहारिहमभिगिज्झ
आलवेज्ज लवेज्ज वा।।
(उत्त ७: १८, १६, २०)

है आर्यक ! (है दादा ! हे नाना !), हे प्रार्यक ! (हे परदादा! हे परनाना !), हे पिता !, हे चाचा !, हे मामा !, हे मानजा !, हे पुत्र !, हे पीत्र !, हे हल !, हे अन्न !, हे मह !, हे स्वामिन् !, हे गोमिन् !, हे होल !, हे गोल !, हे वृषल !—— इस प्रकार पुरुष को आमत्रित न करे । किन्तु (प्रयोजनवश) यथायोग्य गुण-दोष का विचार कर एक बार या बार-बार उन्हें उनके नाम या गोत्र से आमंत्रित करे !



अतिलक्खें ति ण बूया गुज्झाणुचरिय ति य। रिद्धिमत नर दिस्स रिद्धिमत ति आलवे।। (दस ७ ५३)

नभ और मेघ को अन्तरिक्ष अथवा गुह्यानुचरित कहे। ऋद्धिमान् नर को देखकर "यह ऋद्धिमान् पुरुष है"—ऐसा कहे।



पुढिव भित्तिं सिल लेलु नेव भिदे न सलिहे। तिविहेण करणजोएण सजए सुसमाहिए।।

(दस ८ ४)

सुसमाहित सयमी तीन करण और तीन योग से पृथ्वी, मिति (दरार), शिला और ढेले का भेदन न करे ओर न उन्हे कुरेदे।





सुद्धपुढवीए न निसिए ससरक्खम्मि य आसणे। पमज्जित्तु निसीएज्जा जाइत्ता जस्स ओग्गहं।।

(दस ८: ५)

मुनि शुद्धपृथ्वी (मुंड भूतल) और सचित्त-रज से ससृष्ट आसन पर न बैठे। अचित्त-पृथ्वी पर प्रमर्जन कर और वह जिसकी हो उसकी अनुमति लेकर बैठे।



सीओदग न सेवेज्जा सिलावुई हिमाणि य। उसिणोदगं तत्तफासुय पडिगाहेज्ज सजए।।

(दस 🗠 . ६)

संयमी शीतोदक (सचित्त जल), ओले, बरसात के जल और हिम का सेवन न करे। तप्त होने पर जो प्रासुक हो गया हो वैसा जल ले।





उदउल्ल अप्पणो काय नेव पुछे न सिलहे। समुप्पेह तहाभूय नो ण सघट्टए मुणी ।। (दस ८ ७)

मुनि सचित्त जल से भीगे अपने शरीर को न पोछे और न मले। शरीर को तथाभूत (भीगा हुआ) देखकर उसका स्पर्श न करे।



इंगाल अगिण अच्चि अलाय वा सजोइय। न उजेज्जा न घट्टेज्जा नो ण निळावए मुणी।।

(दस ८ ८)

मुनि अड् गार, अग्नि, अर्चि और ज्योति—सहित अलात (जलती लकडी) को न प्रदीप्त करे, न स्पर्श करे और न बुझाये।





तालियटेण पत्तेण साहाविहुयणेण वा। न वीएज्ज अप्पणो काय बाहिर वा वि पोग्गल।।

(दस ८: ६)

मुनि वीजन, पत्र, शाखा या पखे से अपने शरीर अथवा बाहरी पुद्गलो पर हवा न डाले।



गहणेसु न चिहेज्जा वीएसु हरिएसु वा। उदगम्मि तहा निच्च उत्तिगपणगेसु वा।।

(दस ८ ११)

मुनि वन-निकुञ्ज के बीच बीज, हरित, अनन्तकायिक-वनस्पति, सर्पच्छत्र और काई पर खडा न रहे। श्रमण सूक्त

905

अह सुहुमाइ पेहाए जाइ जाणितु सजए। दयाहिगारी भूएसु आस चिट्ठ सएहि वा।। सिणेह पुफ्फसुहुम च पाणुत्तिग तहेव य। पणग बीय हरिय च अडसुहुम च अहम।। ऐवमेयाणि जाणित्ता सव्यभावेण सजए। अप्पमतो जए निच्च सव्विदियसमाहिए।।

(दस ८ १३, १५, १६)

सयमी मुनि आठ प्रकार के सूक्ष्म (शरीर वाले जीवो) को देखकर बैठे, खडा हो और सोए। इन सूक्ष्म शरीर वाले जीवो को जानने पर ही कोई सब जीवो की दया का अधिकारी होता है।

स्नेह, पुष्प, प्राण उत्तिड्ग, काई, बीज, हरित और अण्ड—ये आठ पकार के सूक्ष्म हैं।

सब इन्द्रियो से समाहित साधु इस प्रकार इन सूक्ष्म जीवों को सब प्रकार से जानकर अप्रमत्त-भाव से सदा यतना करे।

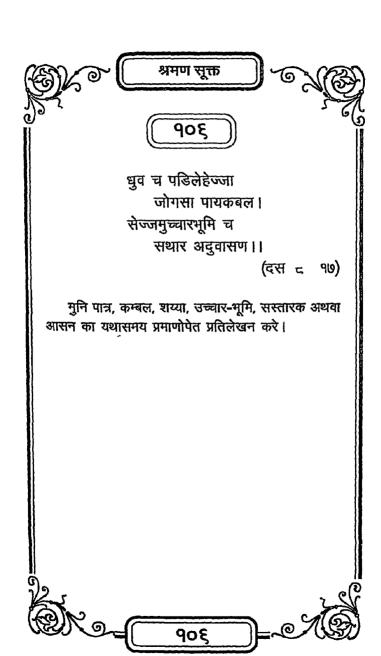



# ddo

षविसिन्तु मसमारं प्राणहा मोयणस्स वा। जय चिह्ने मियं भासे ण य रुवेसु मणं करे।। (दस ८ १६)

मुनि जल या भोजन के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश कर के उचित स्थान पर खडा रहे, परिमित बोले और रूप में मन न करे।



बहु सुणेइ कण्णेहि बहु अच्छीहि पेच्छइ। न य दिष्ट सुय सव्व भिक्छ्यू अक्खाउमरिहइ।। (दस ८ २०)

कानो से बहुत सुनता है, आखो से बहुत देखता है, किन्तु सब देखे और सुने को कहना भिक्षु के लिए उचित नहीं।



सुय वा जइ वा दिहु
न लवेज्जोवघाइय।
न य केणइ उवाएण
गिहिजोग समायरे।।
(दस ८ २९)

सुनी हुई या देखी हुई घटना के बारे में साधु औपघातिक-वचन न कहे और किसी उपाय से गृहस्थोचित कर्म का समाचरण न करे।



निडाण रसनिज्जूढ भद्दग पावग ति वा। पुडो वा वि अपुडो वा लाभालाभ न निद्दिसे।। (दस ८ २२)

किसी के पूछने पर या बिना पूछे यह सरस है, यह नीरस है, यह अच्छा है, यह बुरा है—ऐसा न कहे और सरस या नीरस आहार मिला या न मिला—ऐसा भी न कहे।





न य भोयणम्मि गिद्धो चरे उंछं अयंपिरो। अफासुयं न मुंजेज्जा कीयमुद्देसियाहडं।।

(दस. 🗠 : २३)

मुनि भोजन में गृद्ध होकर विशिष्ट घरों में न जाए, किन्तु वाचालता से रहित होकर उञ्छ (अनेक घरों से थोडा-थोडा) ले। अप्रासुक, क्रीत, औदेशिक और आहृत आहार प्रमादवश आ जाने पर भी न खाए।



अमोह वयणं कुज्जा आयरियस्स महप्पणो। तं परिगिज्झ बायाए कम्मुणा उववायए।।

(दस. 🛌 : ३३)

मुनि महान् आत्मा आचार्य के वचन को सफल करे। आचार्य जो कहे उसे वाणी से ग्रहण कर कर्म से उसका आचरण करे।







जोग च समणधम्मिम्म जुजे अणलसो ध्रुव। जुत्तो य समणधम्मिम्म अङ्घ लहइ अणुत्तर।।

(दस ८ ४२)

मुनि आलस्य रहित हो श्रमणधर्म मे योग (मन, वचन और काया) का यथोचित प्रयोग करे। श्रमण-धर्म मे लगा हुआ मुनि अनुत्तर फल को प्राप्त होता है।





हत्थं पाय च काय च पंणिहाय जिइदिए। अल्लीणगुत्तो निसिए सगासे गुरुणो मुणी।। (दस ८ ४४)

जितेन्द्रिय मुनि हाथ, पैर और शरीर को संयमित कर, आलीन (न अति दूर, न अति निकट) और गुप्त (मन और वाणी से सयत) होकर गुरु के समीप बैठे।



न पक्खओ न पुरओ नेव किच्चाण पिडओ। न य ऊरु समासेज्जा चिडेज्जा गुरुणतिए।। (दस ८ ४५)

मुनि आचार्य आदि के बराबर न बैठे, आगे और पीछे भी न बैठे। गुरु के समीप उनके ऊरु से अपना ऊरु सटाकर न बैठे।



अयारपन्नतिधर दिहिवायमहिज्जग। वइविक्खलिय नच्चा न त उवहसे मुणी।। (दस ८ ४६)

आचारांग और प्रज्ञप्ति—भगवती को घारण करने वाला तथा दृष्टिवाद को पढने वाला मुनि वोलने मे स्खलित हुआ है (उसने वचन, लिड्ग और वर्ण का विपर्यास किया है) यह जान कर मुनि उसका उपहास न करे।





नक्खत्त सुमिण जोग निमित्त मत भेसज। गिहिणो त न आइक्खे भूयाहिगरण पय।।

(दस ८ ५०)

नक्षत्र, स्वप्नफल, वशीकरण, निमित्त, मन्त्र और भेषज—ये जीवो की हिंसा के स्थान हैं, इसलिए मुनि गृहस्थो को इनके फलाफ्ल न बताए।





अन्नष्ट पगडं लयणं भएज्ज सयणासणं। उच्चारभूमिसपन्न इत्थीपसुविवज्जिय।।

(दस ८ ५१)

मुनि दूसरो के लिए बने हुए गृह, शयन और आसन का सेवन करे। वह गृह मल-मूत्र विसर्जन की भूमि से युक्त तथा स्त्री और पशु से रहित हो।





विवित्ता य भवे सेज्जा नारीण न लवे कहं। गिहिसथव न कुज्जा कुज्जा साहूहि संथव।। (दस ८ ५२)

जो एकान्त स्थान हो वहा मुनि केवल स्त्रियो के बीच व्याख्यान न दे। मुनि गृहस्थो से परिचय न करे। परिचय साधुओ से करे।



जाए सद्धाए निक्खतो परियायद्वाणमुत्तम । तमेव अणुपालेज्जा गुणे आयरियसम्मए । । (दस ८ ६०)

मुनि जिस श्रद्धा से उत्तम प्रवज्या-स्थान के लिए घर से निकला है, उस श्रद्धा को पूर्ववत् बनाए रखे और आचार्य सम्मत गुणो का अनुपालन करे।



ये यावि मदि ति गुरु विइत्ता डहरे इमे अप्पसुए ति नच्चा। हीलंति मिच्छ पडिवज्जमाणा करेंति आसायण ते गुरूण।। (दस ६(१) २)

जो मुनि गुरु को—'ये मंद (अल्प-प्रज्ञ) हैं, 'ये अल्पवयस्क और अल्प-श्रुत हैं' ऐसा जानकर उनके उपदेश को मिथ्या मानते हुए उनकी अवहेलना करते हैं, वे गुरु की आशातना करते हैं।





पगईए मंदा वि भवति एगे डहरा वि य जे सुयबुद्धोववेया। आयारमता गुणसुड्डिअप्पा जे हीलिया सिहिरिव भास कुज्जा।। (दस ६ (१) ३)

कई आचार्य वयोवृद्ध होते हुए भी स्वमाव से ही मन्द (अल्प-प्रज्ञ) होते हैं और कई अल्पवयस्क होते हुए भी श्रुत और बुद्धि से सम्पन्न होते हैं। आचारवान् और गुणों मे सुस्थितात्मा आचार्य, भले ही फिर वे मन्द हो या प्राज्ञ, अवज्ञा प्राप्त होने पर गुण-राशि को उसी प्रकार भस्म कर डालते हैं जिस प्रकार अग्नि-ईंधन-राशि को।







जे यावि नाग डहर ति नच्चा आसायए से अहियाय होइ। एवायरिय पि हु हीलयतो नियच्छई जाइपहं खु मदे।। (दस ६ (१) ४)

जो कोई—यह सर्प छोटा है—ऐसा जानकर उसकी आशातना (कदर्थना) करता है, वह (सर्प) उसके अहित के लिए होता है। इसी प्रकार अल्पवयस्क आचार्य की भी अवहेलना करने वाला मद ससार में परिभ्रमण करता है।



आयरियपाया पुण अप्पसन्ना अबोहिआसायण नत्थि मोक्खो। तम्हा अणाबाहसुहाभिकंखी गुरुप्पसायाभिमुहो रमेज्जा।। (दस ६ (१) १०)

आचार्यपाद के अप्रसन्न होने पर बोघि-लाभ नहीं होता। आशातना से मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए मोक्ष-सुख चाहने वाला मुनि गुरु-कृपा के अभिमुख रहे।





जहाहियग्गी जलण नमसे नाणाहुईमतपयाभिसित्तं। एवायरिय उवचिद्वएज्जा अणतनाणोवगओ वि सतो।। (दस ६ (१) ११)

जैसे आहिताग्नि ब्राह्मण विविध आहुति और मन्त्रपदो से अभिषिक्त अग्नि को नमस्कार करता है, वैसे ही शिष्य अनन्तज्ञान-सम्पन्न होते हुए भी आचार्य की विनयपूर्वक सेवा करे।





जहा ससी कोमुइजोगजुत्तो नक्खत्तारागणपरिवुडप्पा। खे सोहई विमले अब्भमुक्के एव गणी सोहइ भिक्खुमज्झे।। (दस ६ (१) १५)

जिस प्रकार बादलो से मुक्त विमल आकश में नक्षत्र और तारागण से परिवृत, कार्तिक-पूर्णिमा में उदित चन्द्रमा शोमित होता है, उसी प्रकार मिक्षुओं के बीच गणी (आचार्य) शोमित होते हैं।



सोच्चाण मेहावी सुभासियाइ सुस्सूसए आयरियप्पमत्तो। आराहइत्ताण गुणे अणेगे से पावई सिद्धिमणुत्तर।। (दस. ६ (१) १७)

मेधावी मुनि इन सुमाषितो को सुनकर अप्रमत्त रहता हुआ आचार्य की शुश्रूषा करे। इस प्रकार वह अनेक गुणो की आराधना कर अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त करता है।



तहेव अविणीयप्पा उववुज्झा हया गया। दीसति दुहमेहता आभिओगमुविहया।। तहेव अविणीयप्पा लोगिस नरनारिओ। दीसति दुहमेहता छाया विगलितेदिया।। दंडसत्थपरिजुण्णा असब्भवयणेहि य। कलुणा विवन्नछदा खुप्पिवासाए परिगया।। (दस ६ (२) ५, ७, ८)

जो औपवाहा घोडे और हाथी अविनीत होते हैं, वे सेवाकाल में दुख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं।

लोक में जो पुरुष और स्त्री अविनीत होते हैं, वे क्षत-विक्षत या दुर्बल, इन्द्रिय-विकल, दण्ड और शस्त्र से जर्जर, असम्य वचनों के द्वारा तिरस्कृत, करुण, परवश, भूख और प्यास से पीडित होकर दु.ख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं।

## श्रमण सूक्त

932

तहेव सुविणीयेप्पा उववज्झा हया गया। दीसति सुहमेहता इडिढ् पत्ता महायसा।। तहेव सुविणीयप्पा लोगसि नरनारिओ। दीसति सुहमेहता इड्डि पत्ता महासया।।

(दस ६ (२) ६, (६)

जो औपवाह्य घोडे और हाथी सुविनीत होते हैं, वे ऋदि और महान् यश को पाकर सुख का अनुभव करते हुए देखे जाते है।

लोक में जो पुरुष या स्त्री सुविनीत होते हैं, वे ऋदि और महान् यश को पाकर सुख का अनुभव करते हुए देखे जाते हैं।





तहेव अविणीयप्पा देवा जक्खा य गुज्झगा। दीसंति दुहमेहंता आभिओगमुवड्डिया।। (दस ६ (२) १०)

जो देव, यक्ष और गुह्मक (मवनवासी देव) अविनीत होते हैं, वे सेवाकाल मे दुख का अनुमव करते हुए देखे जाते हैं।



जे आयरियउवज्झायाणं सुस्सूसावयणकरा। तेसि सिक्खा पवड्डति जलसित्ता इव पायवा।। (दस ६ (२) · १२)

जो मुनि आचार्य और उपाध्याय की शुश्रूषा और आज्ञा-पालन करते हैं उनकी शिक्षा उसी प्रकार बढती है जैसे जल से सींचे हुए वृक्ष।

#### श्रमण सूक्त

## **१३५**

अप्पणद्वा परद्वा वा सिप्पा णेउणियाणि य। गिहिणो उवमोगद्वा इहलोगस्स कारणा।। जेण बधं वहं घोर परियावं च दारुणं। सिक्खमाणा नियच्छति जुत्ता ते ललिइंदिया।। (दस ६ (२) . १३, १४)

जो गृही अपने या दूसरों के लिए, लौकिक उपमोग के निमित्त शिल्प और नैपुण्य सीखते हैं—

वे पुरुष लिलतेन्द्रिय होते हुए भी शिक्षा-काल में (शिक्षक के द्वारा) घोर बन्ध, वध और दारुण परिताप को प्राप्त होते हैं।

#### श्रमण सूक्त



ते वि त गुरुं पूयित तस्स सिप्पस्स कारणा। सक्कारेति नमसति तुझा निद्देसवित्तणो।। किं पुण जे सुयग्गाही अणतिहयकामए। आयरिया जं वए भिक्खू तम्हा तं नाइवत्तए।।

(दस ६ (२) १५, १६)

जो आगम-ज्ञान को पाने में तत्पर और अनन्तहित (मोक्ष) का इच्छुक है उसका फिर कहना ही क्या ? इसलिए आचार्य जो कहे मिक्षु उसका उल्लंघन न करे

फिर भी वे उस शिल्प के लिए उस गुरु की पूजा करते हैं, सत्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं और सतुष्ट होकर उसकी आजा का पालन करते हैं।





नीय सेज्ज गइ ठाण नीय च आसणाणि य। नीयं च पाए वदेज्जा नीयं कुज्जा य अजलि।। (दस ६ (२) · १७)

भिक्षु (आचार्य से) नीची शय्या करे, नीची गति करे, नीचे खडा रहे, नीचा होकर आचार्य के चरणों में वदना करे और नीचा होकर अञ्जली करे, हाथ जोडे।



सघट्टइत्ता काएण तहा उवहिणामिव। खमेह अवराह मे वएज्ज न पुणो ति य।। (दस ६ (२) ९८)

अपनी काया से तथा उपकरणों से एवं किसी दूसरे प्रकार से आचार्य का स्पर्श हो जाने पर शिष्य इस प्रकार कहे—'आप मेरा अपराध क्षमा करे', मैं फिर ऐसा नहीं करूगा।'





काल छदोवयार च पिंडलेहिताण हेउहि। तेण तेण उवाएण त त सपिंडवायए।। (दस ६ (२) २०)

काल, अभिप्राय और आराधन-विधि को हेतुओ से जानकर, उस-उस (तदनुकूल) उपाय के द्रारा उस-उस प्रयोजन का सम्प्रतिपादन करे—पूरा करे।



निद्देसवत्ती पुण जे गुरूण सुयत्थधम्मा विणयम्मि कोविया। तिरत्तु ते ओहमिण दुरुत्तर खिततु कम्म गइमुत्तम गइ।। (दस ६ (२) २३)

जो गुरु के आज्ञाकारी हैं, जो गीतार्थ है, जो विनय में कोविद हैं, वे इस दुस्तर संसार-समुद्र को तर कर, कर्मों का क्षय कर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं।



आयरिय अग्गिमवाहियग्गी सुस्सूसमाणो पिंडजागरेज्जा। आलोइय इगियमेव नच्चा जो छन्दमाराहयइ स पुज्जो।। (दस ६ (३) १)

जैसे आहिताग्नि अग्नि की शुश्रूषा करता हुआ जागरूक रहता है, वैसे ही जो आचार्य की शुश्रूषा करता हुआ जागरूक रहता है, आचार्य के आलोकित और इड्गित को जानकर उनके अभिप्राय की आराधना करता है, वह पूज्य है।



आयारमङ्घा विणय पउजे सुस्सूसमाणो परिगिज्झ वक्क। जहोवइड अभिकखमाणो गुरु तु नासाययई स पुज्जो।। (दस ६ (३) २)

जो आचार्य के लिए विनय का प्रयोग करता है, जो आचार्य को सुनने की इच्छा रखता हुआ उनके वाक्य को ग्रहण कर उपदेश के अनुकूल आचरण करता है, जो गुरु की आशातना नहीं करता, वह पूज्य है।



राइणिएसु विणय पउजे डहरा वि य जे परियायजेडा। नियत्तणे वट्टइ सच्चवाई ओवावय वक्ककरे स पुज्जो।। (दस ६ (३) ३)

जो अल्पवयस्क होने पर भी दीक्षा-काल मे ज्येष्ठ है—उन पूजनीय साधुओ के प्रति विनय का प्रयोग करता है, नम्र व्यवहार करता है सत्यवादी है, गुरु के समीप रहने वाला हे और जो गुरु की आज्ञा का पालन करता हे, वह पूज्य है।



सथारसेज्जासणभत्तपाणे अप्पिच्छया अइलाभे वि सते। जो एवमप्पाणभितोसएज्जा सतोसपाहन्नरए स पुज्जो।। (दस ६ (३) ५)

सस्तारक, शय्या, आसन, भक्त और पानी का अधिक लाम होने पर भी जो अल्पेच्छ होता है, अपने आपको सन्तुष्ट रखता है और जो सन्तोष-प्रधान जीवन में रत है, वह पूज्य है।



जे माणिया सयय माणयति जत्तेण कन्न व निवेसयति। ते माणए माणरिहे तवस्सी जिइदिए सच्चरए सु पुज्जो।। (दस ६ (३) १३)

अम्युत्थान आदि के द्वारा सम्मानित किए जाने पर जो शिष्यों को सतत सम्मानित करते हैं—श्रुत-ग्रहण के लिए प्रेरित करते हैं, पिता जेसे अपनी कन्या को यत्नपूर्वक योग्य कुल में स्थापित करता है वैसे ही जो आचार्य अपने शिष्यों को योग्य मार्ग में स्थापित करते हैं, उन माननीय तपस्वी, जितेन्द्रिय और सत्यरत आचार्य का जो सम्मान करता है वह पूज्य है।



गुरुमिह सयय पिडयिरिय मुणी जिणमयनिउणे अभिगमकुसले। धुणिय रयमल पुरेकड भासुरमउलं गइ गय।। (दस ६ (३) १

इस लोक मे गुरु की सतत सेवा कर, जिनमत-निपुण (आगम-निपुण) और अभिगम (विनय-प्रतिपत्ति) में कुशल मुनि पहले किए हुए रज और मल को कम्पित कर प्रकाशयुक्त अनुपम गति को प्राप्त होता है।



निक्खम्ममाणाए बुद्धवयणे निच्च चित्तसमाहिओ हवेज्जा। इत्थीण वस न यावि गच्छे वत नो पडियायई जे स भिक्खू।। (दस १० - ५)

जो तीर्थं इकर के उपदेश से निफ्रमण कर (प्रव्रज्या ले) निर्गेथ-प्रवचन में सदा समाहित-चित्त होता है जो स्त्रियों के अधीन नहीं होता जो वमे हुए को वापिस नहीं पीता (व्यक्त मोगो का पुन सेवन नहीं करता)—वह भिक्षु है।



पुढिव न खणे न खणावए सीओदग न पिए न पियावए। अगणिसत्थ जहा सुनिसिय त न जले न जलावए जे स भिक्खू।। (दस १० २)

जो पृथ्वी का खनन न करता है ओर न कराता है, जो शीतोदक न पीता है और न पिलाता है, शस्त्र के समान म् सुतीक्ष्ण अग्नि को न जलाता है और न जलवाता है—वह मिक्षु है।





अनिलेण न वीए न वीयावए हरियाणि न छिदे न छिदवाए। बीयाणि सया विवज्जयतो सच्चित नाहारए जे स भिक्खू।। (दस १० ३)

जो पखे आदि से हवा न करता है ओर न करवाता है, जो हरित का छेदन न करता है ओर न करवाता है जो बीजो का सदा विवर्जन करता है (उनके सस्पर्श से दूर रहता है) जो सचित का आहार नहीं करता—वह भिक्षु है।



रोइय नायपुत्तवयणे अत्तरामे मन्नेज्ज छप्पि काए। पच य फासे महत्वयाइ पचासवसवरे जे स भिक्खू।। (दस १० ५

जो ज्ञातपुत्र के वचन मे श्रद्धा रखकर छहो कायों (समी जीवो) को आत्मसम मानता है, जो पाँच महाव्रतो का पालन करता है, जो पाँच आसवो का सवरण करता है—वह मिक्षु है।

•

१५०



वपू व

चतारि वमे सया कसाए धुवयोगी य हवेज्ज बुद्धवयणे। अहणसे निज्जायरूवरयए गिहिजोग परिवज्जए जे से भिक्खू।। सम्मदिही सया, अमूढे अत्थि हु नाणे तवे संजमे य। तवसा धुणइ पुराणपावगं मणवयकायसुसवुडे जे स भिक्खू।। (दस १० . ६, ७)

जो चार कषाय (क्रोध, मान, माया और लोम) का परित्याग करता है, जों निर्प्रेन्थ प्रवर्चन में घुवयोगी है जो अधन है, जो स्वर्ण तथा चाँदी से रहित है, जो गृहीयोग (क्रय-विक्रय आदि) का वर्जन करता है—वह भिक्षु है।

जो सम्यक्दर्शी है, जो सदा अमूढ है, जो ज्ञान-तप और सयम के अस्तित्व में आस्थावान है, जो तप के द्वारा पुराने पापों को प्रकम्पित कर देता है, जो मन, वचन तथा काय से सुसवृत है—वह भिक्षु है।



तहेव असण पाणग वा विविह खाइमसाइय लभिता । होही अडो सुए परे वा त न निहे ना निहावए जे स भिक्खू।। (दस १० ८)

पूर्वोक्त विधि से विविध अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य को प्राप्त कर—यह कल या परसो काम आएगा—इस विचार से जो न सन्निधि (सचय) करता है और न कराता है—वह भिक्षु है।



तहेव असण पाणग वा विविह खाइमसाइम लभिता। छदिय साहम्मियाण मुजे भोच्या सज्झायरए य जे स भिक्खू।। (दस १० ६)

पूर्वोक्त प्रकार से विविध अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य को प्राप्त कर जो साधर्मिको को निमन्नित कर मोजन करता है, जो मोजन कर चुकने पर स्वाध्याय मे रत रहता है—वह मिक्षु है।





न य वुग्गहिय कह कहेज्जा न य कुप्पे निहुइदिए पसते। सजमधुवजोगजुत्ते उवसते अविहेडए जे स भिक्खू।। जो सहइ हु गामकटए अक्कोसपहारतज्जणाओ य। भयभेरवसद्दसपहासे समसुहदुक्खसहे य जे स भिक्खू।। (दस १० १०, ११)

जो कलहकारी कथा नहीं करता, जो कोप नहीं करता, जिसकी इन्द्रियाँ अनुद्धत हैं, जो प्रशान्त है, जो सयम मे ध्रुवयोगी है, जो उपशात है, जो दूसरो को तिरस्कृत नहीं करता—वह भिक्षु है।

जो कार्टे के समान चुमने वाले इन्द्रिय-विषयो, आक्रोश-वचनो, प्रहारो, तर्जनाओ और बेताल आदि के अत्यन्त भयानक शब्दयुक्त अट्टहासो को सहन करता है तथा सुख और दुःख को समभावपूर्वक सहन करता है—वह भिक्षु है।





पिंडम पिंडविज्जिया मसाणे नो भायए भयभेरवाइ दिस्स। विविहगुणतवोरए य निच्च न सरीर चाभिकखई जे स भिक्खू।। असइ वोसडचत्तदेहे अक्कुडे व हए व लूसिए वा। पुढिव समे मणी हवेज्जा अनियाणे अकोउहल्ले य जे स भिक्खू।। (दस १० १२. १३)

जो श्मशान में प्रतिमा को ग्रहण कर, अत्यन्त भयानक दृश्यों को देखकर नहीं डरता, जो विविध गुणो और तपो में रत होता है, जो शरीर की आकाक्षा नहीं करता—बह भिक्ष है।

जो मुनि वार-बार देह का व्युत्सर्ग और त्याग करता है जो आक्रोश—गाली देने, पीटने और काटने पर पृथ्वी के समान सर्वसह होता है, जो निदान नहीं करता जो कुतूहल नहीं करता—बह मिक्षु है।







रणीनम्य जाएक प्रशिक्ताइ राम् नरे जाइपराध रणपा। विद्रम् जाइमरण महन्या सर्वे रए रामिण ने स निवस्।। ध्वास म्ह पायक्ताइ वायस्य स्वादिष्य राम्या स्वामिण्या राम्या व वियाणों ने स निकास

्रे क्षांत्रेर का प्रसावन आहे. तित्र के उत्तर का शिक्षा । स त्र ता काहार कुर ताल है। तता का का का का का वालावा ताला हुत के ताल्याच्याची ताल के यात्र करता है। देश के तु है

#### श्रमण सूक्त



उवहिम्मि अमुच्छिए अगिद्धे
अन्नायउछपुल निप्पुलाए।
कयविक्कयसन्निहिओ विरए
सब्बसगावगए य जे स भिक्खू।।
अलोल भिक्खू न रसेसु गिद्धे
उछ चरे जीविय नामिकखे।
इड्डि च सक्कारण पूयण च
चए ठियपा अणिहे जे स भिक्खू।।
(दस १० १६, १७)

जो मुनि वस्त्रादि उपाधि में मूर्च्छित नहीं है, जो अगृद्ध है, जो अज्ञात कुलो से भिक्षा की एषणा करने वाला है, जो सयम को असार करने वाले दोषो से रहित है, जो क्रय-विक्रय और सन्निधि से विरत है, जो सब प्रकार के सगो से रहित है (निर्लेप है)—वह भिक्ष है।

जो अलोलुप है, रसो में गृद्ध नहीं है, जो उञ्छ्यारी है (अज्ञात कुलो से थोडी-थोडी भिक्षा लेता है), जो असयम जीवन की आकाक्षा नहीं करता, जो ऋद्धि, सत्कार और पूजा की स्पृहा को त्यागता है, जो स्थितात्मा है, जो अपनी शक्ति का गोपन नहीं करता—वह भिक्षु है।







न पर वएज्जासि अय कुसीले जेणऽन्नो कुप्पेज्ज न त वएज्जा। जाणिय पत्तेय पुण्णपाव अत्ताण न समुक्कसे जे स भिक्खूए।। न जाइमते न य रूवमते न लाभमते न सुएणमते। मयाणि सव्वाणि विवज्जङ्ता धम्मज्झाणरए जे स भिक्खू।। (दस १० . १८, १६)

प्रत्येक व्यक्ति के पुण्य-पाप पृथक्-पृथक् होते हैं, ऐसा जानकर जो दूसरे को 'यह कुशील (दुराचारी) है' ऐसा नहीं कहता, जिससे दूसरा कुपित हो ऐसी बात नहीं कहता, जो अपनी विशेषता पर उत्कर्ष नहीं लाता—वह भिक्षु है।

जो जाति का मद नहीं करता, जो रूप का मद नहीं करता, जो लाम का मद नहीं करता, जो सब मदो को वर्जत बहुआ धर्म-ध्यान में रत रहता है—वह मिक्षु है।





पवेयए अज्जपय महामुणी
धम्मे विओ ठावयई पर पि।
निक्खम्म वज्जेज्ज कुसीललिग
न यावि हस्सकुहए जे स भिक्खू।।
त देहवास असुइ असासय
सया चए निच्च हियहियप्पा।
छिदित्तु जाईमरणस्स बधण
अवेइ भिक्खू अपुणरागम गइ।।
(दस १० २०, २१)

जो महामुनि आर्यपद (धर्मपद) का उपदेश करता है, जो स्वय धर्म में स्थित होकर दूसरे को भी धर्म मे स्थित करता है, जो प्रव्रजित हो कुशील-लिड्ग का वर्जन करता है, जो दूसरो को हसाने के लिए कुतूहलपूर्ण चेष्टा नहीं करता—वह मिक्षु है।

अपनी आत्मा को सदा शाश्वत-हित में सुस्थित रखने वाला मिक्षु इस अशुचि और अशाश्वत देहवास को सदा के लिए त्याग देता है और वह जन्म-मरण के बन्धन को छेदकर अपुनरागम-गति (मोक्ष) को प्राप्त होता है।



श्रमण सूक्त

१६०

जया य विदमो होइ पच्छा होइ अविदमो। देवया व चुया ठाणा स पच्छा परितप्पइ।। (दस चू (१) ३)

प्रव्रजितकाल में साधु वदनीय होता है। वहीं जब उत्प्रव्रजित होकर अवन्दनीय हो जाता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे अपने स्थान से च्युत देवता।



जया य पूइमो होइ पच्छा होइ अपूइमो। राया व रज्जपब्महो स पच्छा परितप्पइ।

(दस चू (१) ४)

प्रव्रजितकाल में साधु पूज्य होता है। वही जब उत्प्रव्रजित होकर अपूज्य हो जाता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे राज्य-भ्रष्ट राजा।



जया या माणिमो हाँइ पच्छा होइ अमाणिमो। सेडि व्य कब्बडे छूढो स पच्छा परितप्पद्।।

(दस चू (प)) ~

प्रव्रजितकाल में साधु मान्य होता है। वही जब उत्प्रव्रजित्र होकर अमान्य हो जाता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे कर्बट (छोटे से गाव) में अवरुद्ध किया हुआ श्रेष्ठी।





जया य थेरओ होइ समइक्कतजोव्यणो। मच्छो व्य गलं गिलिता स पच्छा परितप्पइ।।

(दसु, चू (१) . ६)

यौवन के बीत जाने पर वह उत्प्रव्रजित साधु बूढा होता है, तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे काटे को निगलने वाला मत्स्य।





जया य कुकुडबस्स कुतत्तीहि विहम्मइ। हत्थी व बधणे बद्धो स पच्छा परितप्पइ।। (दस चू (१) ७)

वह उत्प्रव्रजित साधु जब कुटुम्ब की दुश्चिन्ताओं से प्रतिहत होता है तब वह वैसे ही परिताप करता है जैसे बन्धन से बधा हुआ हाथी।



पुत्तदारपरिकिण्णो मोहसताणसतओ। पकोसन्नो जहा नागो स पच्छा परितप्पइ।। (दस चू (१)

वह उत्प्रव्रजित साधु पुत्र और स्त्री से घिरा हुआ ओर मोह की परम्परा से परिव्याप्त होकर वेसे ही परिताप करता है जेसे पक मे फसा हुआ हाथी।





अज्ज आह गणी हुतो भावियप्पा बहुरसुओ। जइ ह रमतो परियाए सामण्णे जिणदेसिए।। (दस चू (१) - ६)

आज मे भावितात्मा ओर बहुश्रुत गणी होता यदि जिनोपदिष्ट श्रमण-पर्याय (चारित्र) मे रमण करता।



देवलोगसमाणो उ परियाओ महेसिण। रयाण अरयाणं तु महानिरयसारिसो।।

(दस चू (१) : १०)

संयम में रत महर्षियों के लिए मुनि-पर्याय देवलोक के समान सुखद होता है और जो सयम में रत नहीं होते उनके लिए वही (मुनि-पर्याय) महानरक के समान दुखद होता है।



अमरोवम जाणिय सोक्खमुत्तम रयाण परियाए तहारयाण। निरओवम जाणिय दुक्खमुत्तम रमेज्ज तम्हा परियाय पडिए।। (दस चू (१) ११)

सयम मे रत मुनियो का सुख देवो के समान उत्तम (उत्कृष्ट) जानकर तथा सयम मे रत न रहने वाले मुनियो का दुख नरक के समान उत्तम (उत्कृष्ट) जानकर पण्डित मुनि सयम मे ही रमण करे।



धम्माउ भट्ट सिरिओ ववेय जन्निग विज्झायमिव प्पतेय। हीलित ण दुव्विहिय कुसीला दाढुद्धिय घोरविस व नाग।। (दस चू (१) १२)

जिसकी दाढे उखाड ली गई हो उस घोर विषघर सर्प की साधारण लोग भी अवहेलना करते हैं वैसे ही धर्म-भ्रप्ट, चारित्ररूपी श्री से रहित, युझी हुई यज्ञाग्नि की भांति निस्तेज और दुर्विहित साधु की कुशील व्यक्ति भी निन्दा करते हैं।



मुजित्तु भोगाइ पसज्झ चेयसा तहाविह कट्ट असजम बहु। गइ च गच्छे अणभिज्झिय दुह बोही य से नो सुलभा पुणो पुणो।। (दस चू (१) १४)

वह सयम से भ्रष्ट साधु आवेगपूर्ण चित्त से भोगो को भोगकर और तथाविध प्रचुर असयम का आसेवन कर अनिष्ट एव दु खपूर्ण गति मे जाता है ओर बार-बार जन्म-मरण करने पर भी उसे बोधि सुलभ नहीं होती।



न मे चिरं दुक्खिमणं भविस्सई
असासया भोगिपवास जतुणो ।
न चे सरीरेण इमेणवेरसई
अविस्सई जीवियपज्जवेण मे।।
(दस चू (१) १६)

यह मेरा दुख चिरकाल तक नहीं रहेगा। जीवो की भोग-पिपासा अशाश्वत है। यदि वह इस शरीर के होते हुए न मिटी तो मेरे जीवन की समाप्ति के समय तो वह अवश्य मिट ही जाएगी।



तम्हा आयारपरवकमेण सवरसमाहिबहुलेण। चरिया गुणा य नियमा य होति साहूण दहव्वा।। (दस चू (२) ४)

आचार में पराक्रम करने वाले, सवर में प्रमूत समाधि रखने वाले साधुओं को चर्या, गुणो तथा नियमों की ओर दृष्टिपात करना चाहिए।



अणिएयवासो समुयाणचरिया अन्तायउछ पइरिक्कया य। अप्पोवही कलहविज्जणा य विहारचरिया इसिण पसत्था।। (दस चू (२) ५)

अनिकेतवास (गृहवास का त्याग), समुदान-चर्या (अनेक कुलो से भिक्षा लेना), अज्ञात कुलो से भिक्षा लेना, एकान्तवास, उपकरणो की अल्पता ओर कलह का वर्जन-यह विहार-चर्या (जीवन-चर्या) ऋषियों के लिए प्रशस्त है।



आइण्णओमाणविज्जणा य ओसन्नदिहाहङभत्तपाणे। ससहकप्पेण चरेज्ज भिक्खू तज्जायसंसद्घ जई जएज्जा। (दस चू (२) ६)

आकीर्ण और अवमान नामक भोज का विवर्जन, प्राय दृष्ट-स्थान से लाए हुए भक्त-पान का ग्रहण ऋषियों के लिए प्रशस्त है। भिक्षु ससृष्ट हाथ और पात्र से भिक्षा ले। दाता जो वस्तु दे रहा है उसी से ससृष्ट हाथ और पात्र से भिक्षा लेने का यत्न करे।



अमज्जमंसासि अमच्छरीया अभिक्खण निव्चिगइं गओ य। अभिक्खण काउस्सग्गकारी सज्झायजोगो पयओ हवेज्जा।। (दस चू (२) ७)

साघु मद्य और मास का अमोजी, अमत्सरी, वार-वार विकृतियो को न खाने वाला, वार-वार कायोत्सर्ग करने वाला ओर स्वाध्याय के लिए विहित तपस्या मे प्रयत्नशील हो।



न पडिन्नवेज्जा सयणासणाइ सेज्ज निसेज्ज तह भत्तपाण। गामे कुले वा नगरे व देसे ममत्तभाव न कहि चि कुज्जा।। (दस चू (२) ८)

साधु विहार करते समय गृहस्थ को ऐसी प्रतिज्ञा न दिलाए कि वह शयन, आसन, उपाश्रय, स्वाध्याय-भूमि जब मै लौटकर आफ तब मुझे ही देना। इसी प्रकार मक्त-पान मुझे ही देना—यह प्रतिज्ञा भी न कराए। गाव, कुल, नगर या देश मे कहीं भी ममत्व न करे।



गिहिणो वेयाविडय न कुज्जा अभिवायण वदण पूयण च। असिकिलिट्ठेहि सम वसेज्जा मुणी चरित्तस्स जओ न हाणी।। (दस चू (२) ६)

साघु गृहस्थ का वैयापृत्य न करे, अभिवादन, वन्दन और पूजन न करे। मुनि सक्लेश-रहित साघुओं के साथ रहे जिससे कि चरित्र की हानि न हो।



न या लमेज्जा निउण सहाय
गुणाहिय वा गुणओ सम वा।
एक्को वि पावाइ विवज्जयतो
विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो।।
(दस चू (२) १०)

यदि कदाचित् अपने से अधिक गुणी अथवा अपने समान गुण वाला निपुण साथी न मिले तो मुनि पाप-कर्मो का वर्जन करता हुआ काम-भोगों में अनासक्त रह अकेला ही (संघ-स्थित) विहार करे।





सवच्छरं चावि पर पमाणं वीय च वास न तिह वसेज्जा। सुत्तस्स मग्गेण चरेज्ज भिक्खू सुत्तस्स अत्थो जह आणवेइ।। (दस चू (२) १९)

जिस गाव में मुनि काल के उत्कृष्ट प्रमाण तक रह चुका हो (अर्थात् वर्षाकाल में चातुर्मास और शेषकाल में एक मास रह चुका हो) वहा दो वर्ष (दो चातुर्मास और दो मास) का अन्तर किए विना न रहे। भिक्षु सूत्रोक्त मार्ग से चले सूत्र का अर्थ जिस प्रकार आज्ञा दे. वैसे चले।



आणानिद्देसकरे
गुरुणंमुववायकारए।
इगियागारसपन्ने
से विणीए ति वुच्चई।।
आणाऽनिद्देसकरे
गुरूणमणुववायकारए।
पिडणीए असबुद्धे
अविणीए ति वुच्चई।।
(उत्त १ २, ३)

जो गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन करता है, गुरु की शुश्रुषा करता है, गुरु के इगित और आकार को जानता है, वह 'विनीत' कहलाता है।

जो गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन नहीं करता, गुरु की सुश्रुषा नहीं करता, जो गुरु के प्रतिकूल वर्तन करता है और इगित तथा आकार को नहीं समझता, वह 'अविनीत' कहलाता है।





95,9

अणासवा थूलवया कुसीला मिउपि चण्ड पकरेति सीसा। चित्ताणुया लहुदक्खोववेया पसायए ते हु दुरासय पि।। (उत्त १ १३)

आज्ञा को न मानने वाले और अट-सट योलने वाले युशील शिप्य कोमल स्वमाव वाले गुरु को भी क्रोधी वना देते हैं। चित्त के अनुसार चलने वाले और पदुता से कार्य को सम्पन्न करने वाले शिष्य, दुराशय गुरु को भी प्रसन्न कर लेते हैं।



#### श्रमण सूक्त

95,2

न पक्खओ न पुरओ नेव किच्चाण पिइओ। न जुजे ऊरुणा ऊरु सयणे नो पडिस्सुणे।।

नेव पल्हित्थिय कुज्जा पक्खिपण्ड व सजए। पाए पसारिए वावि न चिट्ठे गुरुणन्तिए।। (उत्त १ १८, १६)

आचार्यों के बराबर न बैठे। आगे और पीछे भी न बैठे। उनके उरु से अपना उरु सटाकर न बेठे। बिछौने पर बैठा हुआ ही उनके आदेश को स्वीकार न करे, किन्तु उसे छोडकर स्वीकार करे।

सयमी मुनि गुरु के समीप पलथी लगाकर (घुटनो और जघाओं के चारों ओर वस्त्र बांधकर) न बैठे। पक्ष-पिण्ड कर (दोनो हाथों से घुटनों और साथल को वांघकर) तथा पैरों को फेलाकर न बैठे।





आयरिएहिं वाहिन्तो तुसिणीओ न कयाइ वि। पसायपेही नियागड़ी उवचिट्ठे गुरु सया।। (उत्त १ : २०)

आचार्यों के द्वारा वुलाए जाने पर किसी भी अवस्था में मौन न रहे। गुरु के प्रसाद को चाहनेवाला मोधामिलाषी शिष्य सदा उनके समीप रहे।



आलवन्ते लवन्ते वा

न निसीएज्ज कयाइ वि।
चइऊणमासण धीरो

जओ जुत्त पिडस्सुणे।।
आसणगओ न पुच्छेज्जा
नेव सेज्जागओ कया।
आगम्मुक्कुडुओ सन्तो
पुच्छेज्जा पजलीउडो।।
(उत्त १ २१, २२)

धृतिमान् शिष्य गुरु के साथ आलाप करते और प्रश्न पूछते समय कमी भी बेठा न रहे, किन्तु वे जो आदेश दे, उसे आसन को छोडकर सयत मुद्रा मे यत्नपूर्वक स्वीकार करे।

आसन पर अथवा शय्या पर वैठा-बैठा कभी भी गुरु से कोई बात न पूछे। उनके समीप आकर उकर्डू बैठ, हाथ जोडकर पूछे।





मुस परिहरे भिक्खू न य ओहारिणि वए। भासादोसं परिहरे मायं च वज्जए सया।। (उत्त १

ર૪)

भिक्षु असत्य का परिहार करे। निश्चयकारिणी भाषा न बोले। भाषा के दोषों को छोडे। माया का सदा वर्जन करे।



### श्रमण सूक्त

955

परिवाडीए न चिट्ठेज्जा भिक्खू दत्तेसणं चरे। पडिरुवेण एसित्ता मियं कालेण भक्खए।।

नाइदूरमणासन्ने नन्नेसिं चक्खुफासओ। एगो चिट्ठेज्ज भत्तद्वा लंघिया तं नइक्कमे।। (उत्त १ ३२, ३३)

मिक्षु परिपाटी (पंक्ति) में खड़ा न रहे। गृहस्थ द्वारा दिए हुए आहार की एषणा करे। प्रतिरूप (मुनि के वेष) में एषणा कर यथासमय मित आहार करे।

पहले से ही अन्य भिक्षु खड़े हो तो उनसे अति दूर या अति समीप खड़ा न रहे और देने वाले गृहस्थों की दृष्टि के सामने भी न रहे। किन्तु अकेला (भिक्षुओं और दाता—दोनों की दृष्टि से बचकर) खड़ा रहे। भिक्षुओं को लाघकर मक्त-पान लेने के लिए न जाए।





9८,६

नाइउच्चे व नीए वा नासन्ने नाइदूरओ। फासुय परकडं पिण्ड पडिगाहेज्ज सजए।। (उत्त १ ३४)

सयमी मुनि प्रासुक और गृहस्थ के लिए बना हुआ आहार ले किन्तु अति ऊंचे या अति नीचे स्थान से लाया हुआ तथा अति समीप या अति दूर से दिया जाता हुआ आहार न ले।



अप्पपाणेऽप्पबीयमि पडिच्छन्नमि सवुडे। समय सजए भुजे जय अपरिसाडय।।

(उत्त १ ३५)

सयमी मुनि प्राणी और बीज रहित, ऊपर से ढके हुए और पार्श्व मे मित्ति आदि से सवृत उपाश्रय मे अपने सहधर्मी मुनियो के साथ, भूमि पर न गिराता हुआ, यत्नपूर्वक आहार करे।



सुकडे ति सुपक्के ति सुच्छिन्ने सुहडे मडे। सुणिडिए सुलड्डे ति सावज्ज वज्जए मुणी।। (उत्त १ : ३६)

बहुत अच्छा किया है (भोजन आदि), बहुत अच्छा पकाया है (घेवर आदि), बहुत अच्छा छेदा है (पत्ती का साग आदि), बहुत अच्छा हरण किया है (साग की कडवाहट आदि), बहुत अच्छा भरा है (चूरमे मे घी आदि), बहुत अच्छा रस निष्पन्न हुआ है (जलेबी आदि मे) बहुत इष्ट है—मुनि इन सावद्य वचनों का प्रयोग न करे।



न कोवए आयरियं अप्पाणं पि न कोवए। बुद्धोवघाई न सिया न सिया तोत्तगावेसए।। (उत्त १ - ४०)

शिष्य आचार्य को कुपित न करे। स्वयं भी कुपित न हो। वह आचार्य का उपघात करने वाला न हो, उनका छिद्रान्वेषी न हो।



आयरिय कुविय नच्चा पत्तिएण पसायए। विज्झवेज्ज पजलिउडो वएज्ज न पुणो ति य।। (उत्त १ ४१)

आचार्य को कुपित हुआ जानकर विनीत शिष्य प्रतीतिकारक (या प्रीतिकारक) वचनो से प्रसन्न करे। हाथ जोडकर उन्हे शान्त करे और यो कहे कि मैं पुन ऐसा नहीं करूगा।



मणोगय वक्कगयं जाणित्तायरियस्स छ। त परिगिज्झ वायाए कम्मुणा खववायए।। (खत्त १ ४३)

शिष्य आचार्य के मनोगत और वाक्यगत भावो को जानकर, उनको वाणी से ग्रहण करे और कार्यरूप में परिणत करे।



पुज्जा जस्स पसीयन्ति सबुद्धा पुव्यसथुया। पसन्ना लाभइस्सन्ति विउलं अद्विय सुय।। (उत्त १ ४६)

विनयशील शिष्य पर तत्त्ववित् पूज्य आचार्य प्रसन्न होते हैं। अध्ययनकाल से पूर्व ही वे उसके विनय समाचरण से परिचित होते हैं। वे प्रसन्न होकर उसे मोक्ष के हेतुभूत विपुल श्रुतज्ञान का लाम करवाते हैं।





स पुज्जसत्थे सुविणीयससए मणोरुई चिड्डइ कम्मसपया। तवोसमायारिसमाहिसवुडे महज्जुई पचवयाइ पालिया।। (उत्त १ ४७)

विनीत शिष्य पूज्य-शास्त्र होता है। उसके शास्त्रीय ज्ञान का बहुत सम्मान होता है। उसके सारे सशय मिट जाते हैं। वह गुरु के मन को भाता है। वह कर्म-सम्पदा (दस विध सामाचारी) से सम्पन्न होकर रहता है। वह तप सामाचारी और समाधि से सवृत होता है। वह पाच महाव्रतो का पालन कर महान् तेजस्वी हो जाता है।



स देवगन्धव्यमणुस्सपूइए चइत्तु देह मलपकपुव्यय। सिद्धे वा हवइ सासए देवे वा अप्परए महिड्डिए।। (उत्त १ ४८)

देव, गन्धर्व और मनुष्यों से पूजित वह विनीत शिष्य मल और पक से बने हुए शरीर को त्यागकर या तो शाश्वत सिद्ध होता है या अल्पकर्म वाला महर्द्धिक देव होता है।

#### श्रमण सूक्त

**٩**ξς

दिगिछापरिगए देहे तवस्सी भिक्खु थामव। न छिंदे न छिदावए न पए न पयावए।।

कालीपव्वगसकासे किसे धमणिसंतए। मायण्णे असणपाणस्स अदीणमणसो चरे।।

(उत्त २ - २, ३)

देह में क्षुया व्याप्त होने पर तपस्वी और प्राणवान् भिद्यु फल आदि का छेदन न करे, न कराए। उन्हें न पकाए और न पकवाए।

शरीर के अग भूख से सूखकर काकजघा नामक तृण जेसे दुर्वल हो जाए, शरीर कृप हो जाए, धमनियो का ढाचा मर रह जाए तो भी आहार-पानी की मर्यादा को जाननेवाला साघु अदीनमाव से विहरण करे।



तओ पुड़ो पिवासाए दोगुछी लज्जसजए। सीओदग न सेविज्जा वियडस्सेसण चरे।।

छिन्नावाएसु पंथेसु आउरे सुपिवासिए। परिसुक्कमुहेदीणे तं तितिक्खे परीसहं।।

(उत्त २ ४, ५)

अहिंसक या करुणाशील लज्जावान् सयमी साघु प्यास से पीडित होने पर सचित्त पानी का सेवन न करे, किन्तु प्रासुक जल की एषणा करे।

निर्जन मार्ग मे जाते समय प्यास से अत्यन्त आकुल हो जाने पर, मुंह सूख जाने पर भी साघु अदीनभाव से प्यास के परीषह को सहन करे।



चरत विरय लूहं सीय फुसइ एगया। नाइवेल मुणी गच्छे सोच्चाण जिणसासण।।

न मे निवारण अत्थि छवित्ताण न विज्जई। अह तु अग्गि सेवामि इइ भिक्खू न चितए।।

(उत्त २:६,७)

विचरते हुए, विरत और रुक्ष शरीर वाले साघु को शीत ऋतु में सर्दी सताती है। फिर भी वह जिन-शासन को सुनकर (आगम के उपदेश को ध्यान में रखकर) स्वाध्याय आदि की वेला (अथवा मर्यादा) का अतिकमण न करे।

शीत से प्रताबित होने पर मुनि ऐसा न सोचे—मेरे पास शीत-निवारक घर आदि नहीं है और छवित्राण (वस्त्र, कम्बल आदि) भी नहीं है, इसलिए मै अग्नि का सेवन करू।



#### श्रमण सूक्त

#### २०१

उसिणपरियावेणं परिदाहेण तज्जिए। घिंसु वा परियावेण साय नो परिदेवए।।

खण्हाहितत्ते मेहावी सिणाण नो वि पत्थए। गाय नो परिसिंचेज्जा न वीएज्जा य अप्पय।।

(उत्त २ . ६, ६)

गरम घूलि आदि के परिताप, स्वेद, मैल या प्यास के दाह अथवा ग्रीष्मकालीन सूर्य के परिताप से अत्यन्त पीडित होने पर भी मुनि सुख के लिए विलाप न करे, आकुल-व्याकुल न बने।

गर्मी से अमितप्त होने पर भी मेघावी मुनि स्नान की इच्छा न करे। शरीर को गीला न करे। पंखे से शरीर पर हवा न ले।

#### श्रमण सूक्त

#### २०२

पुड़ो य दसमसएहि समरेव महामुणी। नागो सगामसीसे वा सूरो अभिहणे पर।।

न सतसे न वारेज्जा मण पि न पओसए। उवेहे न हणे पाणे गुजते मससोणिय।।

(তন २ ৭০, ৭৭)

डास और मच्छरों का उपद्रव होने पर भी महामुनि सममाव में रहे, कोंघ आदि का वैसे ही दमन करे जैसे युद्ध के अग्रमाग में रहा हुआ शूर शत्रुओं का हनन करता है।

भिक्षु उन दश-मशको से सन्नस्त न हो, उन्हें हटाए नहीं। मन में भी उनके प्रति द्वेष न लाए। मास और रक्त खाने-पीने पर भी उनकी उपेक्षा करे, किन्तु उनका हनन न करे।



परिजुण्णेहिं वत्थेहिं होक्खामि त्ति अचेलए। अदुवा सचेलए होक्ख इइ भिक्खू न चितए।। एगयाचेलए होइ

सचेले यावि एगया।
एयं धम्महिय नच्चा
नाणी नो परिदेवए।।

(उंत्त २ : १२, १३)

वस्त्र फट गए हैं इसलिए मैं अचेल हो जाऊगा अथवा वस्त्र मिलने पर फिर मैं सचेल हो जाऊगा—मुनि ऐसा न सोचे। (दीन और हर्ष दोनो प्रकार का माव न लाए)।

जिन-कत्पदशा में अथवा वस्त्र न मिलने पर मुनि अचेलक भी होता है और स्थविर-कल्पदशा में वह सचेलक भी होता है। अवस्था-भेद के अनुसार इन दोनों (सचेलत्व और अचेलत्व) को यतिधर्म के लिए हितकर जानकर ज्ञानी मुनि वस्त्र न मिलने पर दीन न बने।







गामाणुगाम रीयत
अणगारं अकिचणं।
अरई अणुप्पविसे
त तितिक्खे परीसहं।।
अरइ पिइओ किच्चा
विरए आयरविक्खए।
धम्मारामे निरारभे
उवसते मृणी चरे।।

98, 94)

(उत्त २

एक गाव से दूसरे गाव मे विहार करते हुए अिकंचन मुनि के चित्त मे अरित उत्पन्न हो जाय तो उस परीषह को वह सहन करे।

हिंसा आदि से विरत रहने वाला, आत्मा की रक्षा करने वाला, धर्म मे रमण करने वाला, असत्-प्रवृत्ति से दूर रहने वाला, उपशान्त मुनि अरित को दूर कर विहरण करे।



#### श्रमण सूक्त

#### २०५

सगो एस मणुस्साण जाओ लोगिम इत्थिओ। जस्स एया परिण्णाया सुकड तस्स सामण्ण।। एवमादाय मेहावी पकभूया उ इत्थिओ। नो ताहि विणिहन्नेज्जा

चरेज्जलगवेएस।।

(ভল. ২ ৭६, ৭७)

लोक में जो स्त्रिया हैं, वे मनुष्यों के लिए सग हैं—लेप हैं। जो इस बात को जान लेता है, उसके लिए श्रामण्य सुखकर है।

स्त्रिया ब्रह्मचारी के लिए दल-दल के समान हैं—यह जानकर मेधावी मुनि उनसे अपने सयम-जीवन की घात न होने दे, किन्तु आत्मा की गवेषणा करता हुआ विचरण करे।





एग एव चरे लाढे अभिभूय परीसहै। गामे वा नगरे वावि निगमे वा रायहाणिए।।

असमाणो चरे भिक्खू नेव कुज्जा परिग्गह। अससत्तो गिहत्थेहि अणिएओ परिव्वए।।

(उत्त २: १८, १६)

सयम के लिए जीवन-निर्वाह करने वाला मुनि परिषहों को जीतकर गाव में या नगर में, निगम में या राजधानी में, अकेला (राग-द्वेष रहित होकर) विचरण करे।

मुनि एक स्थान पर आश्रम बनाकर न बैठे किन्तु विचरण करता रहे। गांव आदि के साथ ममत्व न करे, उनसे प्रतिबद्ध न हो। गृहस्थों से निर्लिप्त रहे। अनिकेत (गृह-मुक्त) रहता हुआ परिव्रजन करे।





सुसाणे सुन्नगारे वा रुक्खमूले व एगओ। अकुक्कुओ निसीएज्जा न य वित्तासए पर।।

तत्थ से चिडुमाणस्स उवसग्गाभिघारए। सकामाओ न गच्छेज्जा उड़ित्ता अन्नमासणं।।

(उत्त २:२०,२१)

राग-द्वेष रहित मुनि चपलताओ का वर्जन करता हुआ श्मशान, शून्यगृह अथवा वृक्ष के मूल मे बैठे। दूसरों को त्रास न दे।

वहा बैठे हुए उसे उपसर्ग प्राप्त हो तो वह यह चिन्तन करे—"ये मेरा क्या अनिष्ट करेंगे ?" किन्तु अपकार की शका से डरकर वहा से उठ दूसरे स्थान पर न जाए।





जच्चावयाहिं सेज्जाहि तवस्सी भिक्खु थामव। नाइवेल विहन्नेज्जा पावदिडी विहन्नई।।

पइरिक्कुवस्सय लद्ध कल्लाण अदु पावग। किमेगराय करिस्सइ एव तत्थऽहियासए।।

(उत्त २ . २२, २३)

तपस्वी और प्राणवान् भिक्षु उत्कृष्ट या निकृष्ट उपाश्रय को पाकर मर्यादा का अतिक्रमण न करे (हर्ष या शोक न लाए)। जो पाप-दृष्टि होता है, वह विहत हो जाता है (हर्ष या शोक से आकान्त हो जाता है)।

प्रतिरिक्त (एकान्त) उपाश्रय—भले फिर वह सुन्दर हो या असुन्दर—को पाकर "एक रात मे क्या हो जाना है"—ऐसा सोचकर रहे, जो भी सुख-दुख हो उसे सहन करे।



## २०६

अक्कोसेज्ज परो भिक्खु न तेसिं पडिसजले। सरिसो होइ बालाण तम्हा भिक्खु न संजले।।

सोच्चाण फरुसा भासा दारुणा गामकटगा। तुसिणीओ खवेहेज्जा न ताओ मणसीकरे।।

(उत्त २ . २४, २५)

कोई मनुष्य भिक्षु को गाली दे तो वह उसके प्रति क्रोध न करे। क्रोध करने वाला भिक्षु बालको (अज्ञानियों) के सदृश हो जाता है, इसलिए भिक्षु क्रोध न करे।

मुनि परुष, दारुण और ग्राम-कटक (कर्ण-कटुक) भाषा को सुनकर मीन रहता हुआ उसकी उपेक्षा करे, उसे मन मे न लाए।



हओ न सजले मिक्खू
मणं पि न पओसए।
तितिक्ख परम नच्चा
भिक्खुधम्म विचितए।।
समण सजय दत
हणेज्जा कोइ कत्थई।
नित्थ जीवस्स नासु ति
एवं पेहेज्ज संजए।।
(उत्त २: २६, २७)

पीटे जाने पर भी मुनि कोध न करे, मन में भी द्वेष न लाए। तितिक्षा को परम जानकर मुनि-धर्म का चिन्तन करे।

सयत और दान्त श्रमण को कोई कहीं पीटे तो वह आत्मा का नाश नहीं होता—ऐसा चिन्तन करे, पर प्रतिशोध की मावना न लाए।





दुक्करं खलु भो । निच्चं अणगारस्स भिक्खुणो । सब्ब से जाइय होइ नित्थ किचि अजाइयं । । गोयरग्गपविद्वस्स पाणी नो सुप्पसारए । सेओ अगारवासु ति इइ भिक्खू न चितए । । (जत्त २ : २८, २६)

ओह ! अनगार भिक्षु की यह चर्या कितनी कठिन है कि उसे जीवन-मर सब कुछ याचना से मिलता है। उसके पास अयाचित कुछ भी नहीं होता।

गोचराग्र में प्रविष्ट मुनि के लिए गृहस्थों के सामने हाथ पसारना सरल नहीं है। अत गृहवास ही श्रेय है—मुनि ऐसा चिन्तन न करे।



परेसु घासमेसेज्जा
भोयणे परिणिहिए।
लद्धे पिडे अलद्धे वा
नाणुतप्पेज्ज सजए।।
अज्जेवाहं न लब्मामि
अवि लामो सुए सिया।
जो एव पडिसंविक्खे
अलामो त न तज्जए।।
(उत्त २ : ३०, ३१)

गृहस्थो के घर भोजन तैयार हो जाने पर मुनि उसकी एषणा करे। आहार थोडा मिलने या न मिलने पर सयमी मुनि अनुताप न करे।

आज मुझे मिक्षा नहीं मिली, परन्तु सभव है कल मिल जाय—जो इस प्रकार सोचता है, उसे अलाभ नहीं सताता।



नच्चा उप्पइयं दुक्ख वेयणाए दुहिट्टए। अदीणो थावए पन्न पुडो तत्थिहियासए।। तेगिच्छ नाभिनदेज्जा सचिक्खत्तगवेसए। एयं खु तस्स सामण्ण ज न कुज्जा न कारवे।। (उत्त २ ३२, ३३)

रोग को उत्पन्न हुआ जानकर तथा वेदना से पीडित होने पर दीन न बने। व्याघि से विचलित होती हुई प्रज्ञा को स्थिर बनाए और प्राप्त दुख को सममाव से सहन करे।

आत्म-गवेषक मुनि चिकित्सा का अनुमोदन न करे। रोग हो जाने पर समाधिपूर्वक रहे। उसका श्रामण्य यही है कि वह रोग उत्पन्न होने पर भी चिकित्सा न करे, न कराए।



अचेलगस्स लूहस्स संजयस्स तवस्सिणो। तणेसु सयमाणस्स हुज्जा गायविराहणा।।

आयवस्स निवाएणं अउला हवइ वेयणा। एवं नच्चा न सेवंति तंतुजं तणतज्जिया।।

(उत्त २: ३४, ३५)

अचेलक और रुक्ष शरीर वाले संयत तपस्वी के घास पर सोने से शरीर में चुमन होती है।

गर्मी पड़ने से अतुल वेदना होती है—यह जानकर भी तृण से पीडित मुनि वस्त्र का सेवन नहीं करते।





किलिन्नगाए मेहावी पंकेण व रएण वा। घिंसु वा परितावेण सायं नो परिदेवए।।

वेएज्ज निज्जरापेही आरियं घम्मऽणुत्तरं। जाव सरीदरभेउ ति जल्ल काएण घारए।।

(उत्त २ : ३६, ३७)

मैल, रज या ग्रीष्म के परिताप से शरीर के क्लिन्न (गीला या पंकिल) हो जाने पर मेधावी मुनि सुख के लिए विलाप न करे।

निर्जरार्थी मुनि अनुत्तर आर्य-धर्म (श्रुत-चारित्र धर्म) को पाकर देह-विनाश पर्यन्त काया पर 'जल्ल' (स्वेद-जनित मैल) को धारण करे और तज्जनित परीषह को सहन करे।







अभिवायणमध्युद्वाण सामी कुज्जा निमतणं। जे ताइं पडिसेवंति न तेसि पीहए मुणी।। अणुक्कसाई अप्पिच्छे अण्णएसी अलोलुए। रसेसु नाणुगिज्झेज्जा नाणुतप्पेज्ज पण्णव।। (उत्त २ ३८, ३६)

अभिवादन और अम्युत्थान करना तथा 'स्वामी'—इस सबोधन से संबोधित करना—जो गृहस्थ इस प्रकार की प्रतिसेवना, सम्मान करते हैं, मुनि इन सम्मानजनक व्यवहारों की स्पृहा न करे।

अल्प कषाय वाला, अल्प इच्छा वाला, अज्ञात कुलो से भिक्षा लेने वाला, अलोलुप भिक्षु रसो में गृद्ध न हो। प्रज्ञावान् मुनि दूसरो को सम्मानित देख अनुताप न करे।





से नूणं मए पुन्वं कम्माणाणफला कडा। जेणाह नाभिजाणामि पुडो केणइ कण्हुई।।

अह पच्छा उइज्जंति कम्माणाणफला कडा। एवमस्सासि अप्पाण नच्चा कम्मविवागयं।।

(उत्त. २ : ४०, ४१)

निश्चय ही मैंने पूर्वकाल में अज्ञानरूप-फल देने वाले कर्म किए हैं। उन्हीं के कारण मैं किसी के कुछ पूछे जाने पर भी कुछ नहीं जानता—उत्तर देना नहीं जानता।

पहले किए हुए अज्ञानरूप-फल देनेवाले कर्म पकने के पश्चात् खदय मे आते हैं—इस प्रकार कर्म के विपाक को जानकर मुनि आत्मा को आश्वासन दे।





निरष्टगम्मि विरओ मेहुणाओ सुसंवुडो। जो सक्खं नाभिजाणामि धम्मं कल्लाण पावग।।

तवोवहाणमादाय पिंडमं पिंडवज्जओ। एवं पि विहरओं में छत्रमं न नियट्टई।।

(उत्त. २ : ४२, ४३)

मै मैथुन से निवृत्त हुआ, इन्द्रिय और मन का मैंने संवरण किया—यह सब निरर्थक है। क्योंकि धर्म कल्याणकारी है या पापकारी—यह मैं साक्षात् नहीं जानता।

तपस्या और उपधान को स्वीकार करता हूं, प्रतिमा का पालन करता हूँ, इस प्रकार विशेष चर्या से विहरण करने पर भी मेरा छद्म (ज्ञान का आवरण) निवर्तित नहीं हो रहा है—ऐसा चिन्तन न करे।



# अमण सूक्त

#### २१६

नित्थ नूणं परे लोए इड्डी वावि तवस्सिणो। अदुवा विचेओ मि ति इड्ड भिक्खू न चिंतए।।

अमू जिणा अत्थि जिणा अदुवावि भविस्सई। मुसं ते एवमाहंसु इइ भिक्खू न चिंतए।। (उत्त. २ . ४४, ४५)

निश्चय ही परलोक नहीं है, तपस्वी की ऋदि भी नहीं है, अथवा मैं ठगा गया हूं—भिक्षु ऐसा चिन्तन न करें।

जिन हुए थे, जिन हैं और जिन होगे—ऐसा जो कहते हैं वे झूठ बोलते हैं—भिक्षु ऐसा चिन्तन न करे।



छद निरोहेण उवेइ मोक्खं आसे जहा सिक्खियवम्मधारी। पुव्वाइ वासाइं चरप्पमत्तो तम्हा मुणी खिप्पमुवेइ मोक्ख।। (उत्त ४ ८)

शिक्षित (शिक्षक के अधीन रहा हुआ) और तनुत्राणधारी अश्व जैसे रण का पार पा जाता है, वैसे ही स्वच्छन्दता का निरोध करने वाला मुनि ससार का पार पा जाता है। पूर्व जीवन मे जो अप्रमत्त होकर विचरण करता है, वह उस अप्रमत्त-विहार से शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होता है।





मुहु मुहु मोहगुणे जयत अणेगरूवा समण चरत। फासा फुसंती असमजस च न तेसु भिक्खू मणसा पउस्से।। (उत्त ४ : १९)

बार-बार मोहगुणो पर विजय पाने का यत्न करने वाले चग्र-विहारी श्रमण को अनेक प्रकार के प्रतिकूल स्पर्श पीडित करते हैं, असतुलन पैदा करते हैं। किन्तु वह उन पर मन से भी प्रदेष न करे।





चीराजिणं निगणिणं जडी संघाडि मुंडिणं। एयाणि वि न तायंति दुस्सीलं परिणागयं।। (उत्त. ५ . २१)

चीवर, चर्म, नग्नत्व, जटाधारीपन, संघाटी (उत्तरीय वस्त्र) और सिर मुंडाना—ये सब दुष्ट शील वाले साघु की रक्षा नहीं करते।





अह जे सवुडे भिक्खू दोण्हं अन्तयरे सिया। सव्वदुक्खणहीणे वा देवे वावि महङ्किए।। (उत्त ५: २५)

जो सवृत भिक्षु होता है, वह दोनो में से एक होता है—सब दुःखो से मुक्त या महान ऋदि वाला देव।



तुलिया विसेसमादाय दयाधम्मस्स खतिए। विप्पसीएज्ज मेहावी तहाभूएण अप्पणा।।

(उत्त ५: ३०)

मेघावी मुनि अपने आपको तोलकर, अकाम और सकाम-मरण के मेद को जानकर अहिंसा, धर्मोचित सिहष्णुता और तथामूत (उपशान्त मोह) आत्मा के द्वारा प्रसन्न रहे, मरणकाल मे उद्विग्न न बने।





तओ काले अभिप्पेए सङ्ढी तालिसमतिए। विणएज्ज लोमहरिस भेय देहस्स कखए।। (उत्त ५ - ३१)

जब मरण अभिप्रेत हो, उस समय जिस श्रद्धा से मुनिधर्म या संलेखना' को स्वीकार किया, वैसी ही श्रद्धा रखने वाला भिक्षु गुरु के समीप कष्टजनित रोमाच को दूर करे, शरीर के भेद की प्रतीक्षा करे—उसकी सार-संभाल न करे<sup>2</sup>।

- १ तप से शरीर को कृष करने की प्रकिया।
- २ जब धर्म-लाम की स्थिति न रहे तब आहार के सम्पूर्ण त्याग द्वारा शरीर-विसर्जन करना।



अह कालिम सपत्ते आघायाय समुस्सय। सकाममरणं मरई तिण्हमन्नयर मुणी।। (उत्त. ५ ३२)

वह मरणकाल प्राप्त होने पर संलेखना के द्वारा शरीर का त्याग करता है, भक्त-परिज्ञा, इङ्गिनी या प्रायोपगमन— इन तीनों में से किसी एक को स्वीकार कर सकाम-मरण से मरता है।



२२७ )

आयाण नरय दिस्स नायएज्ज तणामवि। दोगुंछी अप्पणो पाए दिन्न मुंजेज्ज भोयण।। (उत्त ६ ७)

परिग्रह नरक है—यह देखकर मुनि एक तिनके को भी अपना बनाकर न रखे। अहिंसक या करुणाशील मुनि अपने पात्र में गृहस्थ द्वारा प्रदत्त मोजन करे।



विविच्च कम्मुणो हेउ कालकखी परिव्यए। माय पिडस्स पाणस्स कडं लद्धूण भक्खए।। (उत्त ६ १४)

कर्म के हेतुओं का विवेचन (विश्लेषण या पृथक्करण) कर मुनि मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ विचरे। सयम-निर्वाह के लिए आहार और पानी की जितनी मात्रा आवश्यक हो उतनी गृहस्थ के घर में सहज निष्पन्न भोजन से प्राप्त कर आहार करे।



सिन्निहिं च न कुव्वेज्जा लेवमायाए सजए। पक्खी पत्त समादाय निरवेक्खो परिव्वए।।

(उत्त ६ १५)

सयमी मुनि पात्रगत लेप को छोडकर अन्य किसी प्रकार के आहार का सग्रह न करे। जैसे पक्षी अपने पखो को साथ लिए उड जाता है वैसे ही मुनि अपने पात्रो को साथ ले, निरपेक्ष हो, परिव्रजन करे।





एसणासमिओ लज्जू गामे अणियओ चरे। अप्पमत्तो पमत्तेहि पिडवायं गवेसए।। (उत्त

(उत्त ६ १६)

एषणा-समिति से युक्त और लज्जावान् मुनि गावों मे अनियत-चर्या करे। वह अप्रमत्त रहकर गृहस्थो से पिण्डपात की गवेषणा करे।





तुलियाण बालभाव अबालं चेव पडिए। चइऊण बालभाव अबाल सेवए मुणि।। (उत्त ७ ३०)

पण्डित मुनि बाल-माव ओर अबाल-माव की तुलना कर, बाल-माव को छोड, अबाल-माव का सेवन करता है।





विजिहत्तु पुव्यसजोग न सिणेहं किंहिंच कुव्वेज्जा। असिणेह सिणेहकरेहि दोसपओसेहिं मुच्चए भिक्खू।। (उत्त ६ २)

पूर्व सम्बन्धों को त्याग कर, किसी के साथ स्नेह न करे। स्नेह करने वालों के साथ भी स्नेह न करने वाला भिक्षु दोषों और प्रदोषों से मुक्त हो जाता है।



सव्य गथ कलहं च विप्पजहे तहाविह भिक्खू। सव्वेसु कामजाएसु पासमाणो न लिप्पई ताई।। (उत्त ८.४)

मिसु कर्मबन्ध की हेतुभूत सभी ग्रन्थियों और कलह का त्याग करे। कामभोगो के सब प्रकारों में दोष देखता हुआ वीतराग तुल्य मुनि उसमें लिप्त न बने।



सुद्धेसणाओ नच्चाणं तत्थ ठवेज्ज भिक्खू अप्पाण। जायाए घासमेसेज्जा रसगिद्धे न सिया भिक्खाए।। (उत्त ८ ११)

भिक्षु शुद्ध एषणाओं को जानकर उनमें अपनी आत्मा को स्थापित करे। यात्रा (संयम-निर्वाह) के लिए मोजन की एषणा करे। भिक्षा-र े रसो में गृद्ध न हो।



२३५्

पंताणि चेव सेवेज्जा सीयपिंड पुराणकुम्मास। अदु वुक्कस पुलाग वा जवणहाए निसेवए मथु।। (उत्त ८ १२)

भिक्षु इन्द्रिय-संयम के लिए प्रान्त (नीरस) अन्न-पान, शीत-पिण्ड, पुराने उडद, बुक्कस (सारहीन), पुलाक (रूखा) या मथु (वैर या सत्तू का चूर्ण) का सेवन करे।





जे लक्खण च सुविण च अगविज्जं च जे पजंजति। न हु ते समणा वुच्चंति एव आयरिएहि अक्खाय।। (जत्त ६ १३)

जो लक्षण-शास्त्र, स्वप्न-शास्त्र और अङ्ग-विद्या का प्रयोग करते हैं, उन्हें साधु नहीं कहा जाता-ऐसा आचार्यों ने कहा है।



नारीसु नो पगिज्झेज्जा इत्थीविप्पजहे अणगारे। धम्म च पेसल नच्चा तत्थ ठवेज्ज भिक्खू अप्पाण।। (उत्त ८ १६)

स्त्रियों को त्यागने वाला अनगार उनमें गृद्ध न बने। भिक्षु-धर्म को अति मनोज्ञ जानकर उसमे अपनी आत्मा को स्थापित करे।



सुह वसामो जीवामो जेसिं मो नत्थि किचण। मिहिलाए डज्झमाणीए न मे डज्झइ किचण।। (उत्त ६ १४)

श्रमण सोचते हैं—"हम लोग, जिनके पास अपना कुछ भी नहीं है, सुखपूर्वक रहते और सुख से जीते हैं। मिथिला जल रही है उसमे मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है।"



चत्तपुत्तकलत्तरस निव्वावारस्स भिक्खुणो। पिय न विज्जई किंचि अप्पियं पि न विज्जए।। (उत्त ६

94)

पुत्र और स्त्रियों से मुक्त तथा व्यवसाय से निवृत्त मिक्षु के लिए कोई वस्तु प्रिय भी नहीं होती और अप्रिय भी नहीं होती।



बहु खु मुणिणो भद्द अणगारस्स भिक्खुणो। सव्वओ विप्पमुक्कस्स एगतमणुपस्सओ।।

(उत्त. ६ १६)

सब बन्धनो से मुक्त, 'मैं अकेला हू, मेरा कोई नहीं'—इस प्रकार एकत्व-दर्शी, गृह-त्यागी एवं तपस्वी मिक्षु को विपुल सुख होता है।

## २४१

सद्धं नगर किच्चा
तवसवरमग्गल।
खित निजणपागार
तिगुत्त दुण्धसय।।
धणु परक्कम किच्चा
जीव च इरिय सया।
धिइ च केयण किच्चा
सच्चेण पितमथए।।
तवनारायजुत्तेण
भेत्तूण कम्मकंचुयं।
मुणी विगयसंगामो
भवाओ परिमुच्चए।।

(उत्त ६ २०-२२)

श्रद्धा को नगर, तप और संयम को अर्गला, क्षमा या सिंडण्गुता को त्रिगुप्त-बुर्ज, खाई और शतन्त्री स्थानीय मन, वचन और कायगुप्ति से सुरक्षित, दुर्जेय और सुरक्षा-निपुण परकोटा वना, पराकम को धनुष, ईर्यापथ को उसकी डोर और घृति को उसकी मूठ बना उसे सत्य से बाधे।

तप-रूपी लोह-बाण से युक्त धनुष के द्वारा कर्म-रूपी कवच को मेद डाले। इस प्रकार सग्राम का अन्त कर मुनि ससार से मुक्त हो जाता है।

#### श्रमण सूक्त

२४२

अहो । ते निज्जिओ कोहो
अहो । ते माणो पराजिओ।
अहो । ते निरिक्कया माया
अहो । ते लोभो वसीकओ।।
अहो ! ते अज्जव साहु
अहो । ते साहु मद्दव।
अहो । ते उत्तमा खती
अहो ! ते मुत्ति उत्तमा।।
इहं सि उत्तमो मंते !
पेच्चा होहिसि उत्तमो।
लोगुत्तमुत्तम ठाणं
सिद्धि गच्छिस नीरओ।।

(उत्त. ६ : ५६-५८)

देवेन्द्र ने निम राजिष के वैराग्य की प्रशंसा करते हुए कहा—"हे राजिष । आश्चर्य है तुमने कोघ को जीता है। आश्चर्य है तुमने मान को पराजित किया है। आश्चर्य है तुमने माया को दूर किया है। आश्चर्य है तुमने लोभ को वश मे किया है। अहो। उत्तम है तुम्हारा आर्जव। अहो। उत्तम है तुम्हारा मार्दव। अहो। उत्तम है तुम्हारी क्षमा या सिहण्युता। अहो! उत्तम है तुम्हारी निर्लोभता।

भगवन् । तुम इस लोक मे भी उत्तम हो और परलोक मे भी उत्तम होओगे । तुम कर्म-रज से मुक्त होकर लोक के सर्वोत्तम स्थान (मोक्ष) को प्राप्त करोगे।"

#### श्रमण सूक्त

### २४३

नमी नमेइ अप्पाणं सक्ख सक्केण चोइओ। चइऊण गेह वइदेही सामण्णे पज्जुवद्विओ!। एवं करेति सबुद्धा पंडिया पवियक्खणा। विणियट्टित भोगेसु जहा से नमी रायरिसि!। (उत्त. ६: ६१, ६२)

निम राजिं ने अपनी आत्मा को नमा लिया, संयम के प्रित समर्पित कर दिया। साक्षात् देवेन्द्र के द्वारा प्रेरित होने पर भी वे धर्म से विचलित नहीं हुए और गृह और वैदेही (मिथिला) को त्यागकर श्रामण्य में उपस्थित हो गये।

संबुद्ध, पण्डित और प्रविचक्षण पुरुष इसी प्रकार करते हैं—वे भोगों से निवृत्त होते हैं जैसे कि निम राजिष हुए।



चिच्चाण धण च भारिय पव्चइओ हि सि अणगारिय। मा वत पुणो वि आइए सयम गोयम! मा पमायए।। . (उत्त १० २६)

गाय आदि धन और पत्नी का त्याग कर तू अनगार-वृत्ति के लिए घर से निकला है। वमन किए हुए काम-भोगो को फिर से मत पी। हे गौतम । तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर।



न हु जिणे अज्ज दिस्सई
बहुमए दिस्सई मग्गदेसिए।
सपइ नेयाउए पहे
समयं गोयमं । मा पमायए।।
(उत्त १० ३१)

'आज जिन नहीं दीख रहे हैं, जो मार्गदर्शक हैं वे एक मत नहीं हैं'—अगली पीढियो को इस कठिनाई का अनुमव होगा, किन्तु अभी मेरी उपस्थिति मे तुझे पार ले जाने वाला पथ प्राप्त है, इसलिए हे गौतम । तू क्षण मर भी प्रमाद मत कर।



अवसोहिय कंटगापहं ओइण्णो सि पह महालय। गच्छसि मग्ग विसोहिया समय गोयम <sup>1</sup> मा पमायए।। (उत्त १० ३२)

काटो से भरे मार्ग को छोडकर तू विशाल पथ पर चला आया है। दृढनिश्चय के साथ उसी मार्ग पर चल। हे गौतम। तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर।



अबले जह भारवाहए मा मग्गे विसमेऽवगाहिया। पच्छा पच्छाणुतावए समय गोयम । मा पमायए।। (उत्त १० ३३)

बलहीन भारवाहक की भांति तू विषय-मार्ग में मत चले जाना। विषय-मार्ग में जाने वाले को पछतावा होता है, इसलिए हे गौतम । तू क्षण मर भी प्रमाद मत कर।



तिण्णो हु सि अण्णवं मह कि पुण चिह्नसि तीरमागओ। अभितुर पार गमित्तए समय गोयम ! मा पमायए।। (उत्त १० : ३४)

तू महान समुद्र को तैर गया है, अब तीर के निकट पहुंचकर क्यो खड़ा है ? उसके पार जाने के लिए जल्दी कर। हे गौतम । तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर।





अकलेवरसेणिमुस्सिया सिद्धिं गोयम ! लोय गच्छसि। खेमं च सिव अणुत्तरं समयं गोयम ! मा पमायए।। (उत्त. १० : ३५)

हे गौतम <sup>|</sup> तू क्षपक-श्रेणी पर आरुढ होकर उस सिद्धिलोक को प्राप्त होगा, जो क्षेम, शिव और अनुत्तर है। इसलिए हे गौतम <sup>|</sup> तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर।





बुद्धे परिनिव्बुडे चरे गामगए नगरे व संजए। संतिमग्ग च बूहए समय गोयम । मा पमायए।। (उत्त १० . ३६)

तू गाव मे या नगर मे सयत, बुद्ध और उपशान्त होकर विचरण कर, शातिमार्ग को बढा। हे गौतम । तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर।



२५्१

जहा सखम्मि पय निहिय दुहओ वि विरायइ। एव बहुस्सुए भिक्खू धम्मो कित्ती तहा सुय।। (उत्त १९ ९५)

जिस प्रकार शङ्ख में रखा हुआ दूध दोनों ओर (अपने और अपने आधार के गुणों) से सुशोभित होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत भिक्षु में धर्म, कीर्ति और श्रुत दोनों ओर (अपने और अपने आधार के गुणों) से सुशोभित होते हैं।



जहा से कंबोयाण आइण्णे कथए सिया। आसे जवेण पवरे एव हवइ बहुस्सुए।। (उत्त १९ १६)

जिस प्रकार कम्बोज के घोडों में से कन्थक घोडा शील आदि गुणों से आकीर्ण और वेग से श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार मिक्षुओं में बहुशुत श्रेष्ठ होता है।









जहा से चाउरते चक्कवट्टी महिड्ढिए। चउदसरयणाहिवई एवं हवइ बहुस्सए।। (उत्त ११ २२)

जिस प्रकार महान् ऋदिशाली चतुरन्त चक्रवर्ती चौदह रत्नो का अधिपति होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत चतुर्दश पूर्वधर होता है।





जहा सा दुमाण पवर जबू नाम सुदसणा। अणाढियस्स देवस्स एव हवइ बहुस्सए।। (उत्त ११ २७)

जिस प्रकार अनादृत देव का आश्रय सुदर्शना नाम का जम्बू वृक्ष सब वृक्षो मे श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत सब साघुओं में श्रेष्ठ होता है।



जहा सा नईण पवरा सिलला सागरगमा। सीया नीलवतपवहा एव हवइ बहुस्सुए।। (उत्त ११ २८)

ाजेस प्रकार नीलवान् पर्वत से निकलकर समुद्र में मिलने वाली शीता नदी शेष नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार बहुश्रुत सब साधुओं में श्रेष्ठ होता है।







समुद्दगभीरसमा् दुरासया अचिक्वया केणइ दुप्पहसया। सुयस्स पुण्णा विउत्तरस ताइणो खित्तु कम्म गइमुत्तमं गया।। (उत्त ११ - ३९)

समुद्र के समान गम्भीर, दुराशय—जिसके आशय तक पहुचना सरल न हो, शक्य—जिसके ज्ञानसिन्धु को लाधना शक्य न हो, किसी प्रतिवादी के द्वारा अपराजेय और विपुलश्रुत से पूर्ण वैसे बहुश्रुत मुनि कर्मों का क्षय करते उत्तम गति (मोक्ष) मे गए।



तम्हा सुयमहिट्ठेज्जा उत्तमष्टगावेसए। जेणऽप्पाण पर चेव सिद्धि सपाउणेज्जासि।। (उत्त ११ ३२)

उत्तम अर्थ (मोक्ष) की गवेषणा करने वाला मुनि श्रुत का आश्रयण करे, जिससे वह अपने आपको और दूसरो को सिद्धि की प्राप्ति करा सके।





धम्मे हरण बभे सतितित्थे अणाविले अत्तपसन्नलेसे। जहिसि ण्हाओ विमलो विसुद्धो सुसीइभूओ पजहामि दोस।।

एय सिणाण कुसलेहि दिह महासिणाण इसिण पसत्थ। जिहिसि ण्हाया विमला विसुद्धा महारिसी उत्तम ठाण पत्त।। (उत्त १२ ४६, ४७)

मुनि का चिन्तन होता है—"अकलुषित एव आत्मा का प्रसन्न-लेश्या वाला धर्म मेरा हृद (जलाशय) है। ब्रह्मचर्य मेरा शान्तितीर्थ है, जहा नहाकर मै विमल, विशुद्ध और सुशीतल होकर कर्म-रज का त्याग करता हू।

यह स्नान कुशल पुरुषो द्वारा दृष्ट है। यह महास्नान है। अत ऋषियो के लिए यही प्रशस्त है। इस धर्म-नद मे नहाए हुए महर्षि विमल और विशुद्ध होकर उत्तम-स्थान (मुक्ति) को प्राप्त हुए।





बालाभिरामेसु दुहावहेसु न त सुह कामगुणेसुराय ! विरत्तकामाण तवोधणाण ज भिक्खुण सीलगुणे रयाण।। (उत्त १३ ९७)

अज्ञानियों के लिए रमणीय और दुखकर काम-गुणों में वह सुख नहीं हे, जो सुख कामों से विरक्त, शील और गुण में रत तपोधन मिक्षु को प्राप्त होता है।





मणपल्हायजणणि कामरागविवङ्खणि। बभचेररओ भिक्खू थीकह तु विवज्जए।। (उत्त १६ २)

ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला भिक्षु, मन को आह्लाद देने वाली तथा काम-राग को बढाने वाली स्त्री-कथा का वर्जन करे।



समं च सथवं थीहि सकह च अभिक्खण। बभचेएरओ भिक्खू निच्चसो परिवज्जए।। (उत्त १६ : ३)

ब्रह्मचर्य मे रत रहने वाला भिक्षु स्त्रियो के साथ परिचय और बार-बार वार्तालाप का सदा वर्जन करे।





अगपच्चगसठाण चारुल्लवियपेहिय। बभचेररओ थीण चक्खुगिज्झ विवज्जए।। (उत्त १६ ४)

ब्रह्मचर्य मे रत रहने वाला भिक्षु स्त्रियो के चक्षु-ग्राह्म, अग-प्रत्यग, आकार, बोलने की मनहर मुद्रा और चितवन को न देखे—देखने का यत्न न करे।



कुइय रुइय गीय हसिय थणियकदिय। बमचेररओ थीण सोयगिज्झ विवज्जए।। (उत्त १६ ५)

ब्रह्मचर्य मे रत रहने वाला भिक्षु स्त्रियो के श्रोत्रग्राह्म, कूजन, रोदन, गीत, हास्य, गर्जन और क्रन्दन को न सुने—सुनने का यत्न न करे।





हास किड्ड रइ दप्प सहसावत्तासियाणि य। बभचेररओ थीण नाणुचिते कयाइ वि।। (उत्त १६ ६)

ब्रह्मचर्य मे रत रहने वाला भिक्षु पूर्व जीवन मे स्त्रियो के साथ अनुभूत हास्य, क्रीडा, रित, अभिमान और आकस्मिक त्रास का कभी भी अनुचितन न करे।



पणीय भत्तपाण तु खिप्प मयविवङ्कण। बभचेररओ भिक्खू निच्चसो परिवज्जए।। (उत्त १६ ७)

ब्रह्मचर्य मे रत रहने वाला मिक्षु शीघ्र ही काम-वासना को बढाने वाले प्रणीत भक्त-पान का सदा वर्जन करे।



धम्मलद्ध मिय काले जत्तस्थ पणिहाणव। नाइमत्त तु भुजेज्जा बभचेररओ सया।। (उत्त '

(उत्त १६ ८)

ब्रह्मचर्य-रत और स्वस्थ चित्त वाला भिक्षु जीवन-निर्वाह के लिए उचित समय में निर्दोष, भिक्षा द्वारा प्राप्त, परिमित भोजन करे, किन्तु मात्रा से अधिक न खाए।



विभूस परिवज्जेज्जा सरीरपरिमंडण। बभचेररओ भिक्खू सिगारत्थ न धारए।।

(उत्त १६ ६)

ब्रह्मचर्य मे रत रहने वाला मिक्षु विभूषा का वर्जन करे और शरीर की शोमा बढाने वाले केश, दाढी आदि को शृगार के लिए धारण न करे।



आलओ थीजणाइण्णो थीकहा य मणोरमा। सथवो चेव नारीणं तासि इदियदरिसण।। कुइय रुइय गीयं हसिय भुत्तासियाणि य। पणीय भत्तपाण च

गत्तभूसणमिह च कामभोगा य दुज्जया। नरस्सत्तगवेसिस्स

विस तालउडं जहा।।

अइमाय पाणभोयणं।।

(उत्त १६ ११–१३)

- स्त्रियो से आकीर्ण आलय
- ३ स्त्रियो का परिचय
- ५ उनके कूजन, रोदन, गीत और हास्य-युक्त शब्दों को सुनना,
- ७ प्रणीत पान-भोजन,
- ६ शरीर को सजाने की इच्छा और
- २ मनोरम स्त्री-कथा,
  - उनके इन्द्रियो को देखना
  - भुक्त-मोग और सहावस्थान
  - को याद करना
- ८ मात्रा से अधिक पान-मोजन
- १० दुर्जय काम-मोग—ये दस आत्म-गवेषी मनुष्य के लिए

तालपुट विष के समान हैं।



**200** 



दुज्जए काममोगे य निच्चसो परिवज्जए। सकडाणाणि सच्चाणि वज्जेज्जा पणिहाणव।। (उत्त १६ १४)

एकाग्रचित्त वाला मुनि दुर्जय काम-मोगो और ब्रह्मचर्य मे शका उत्पन्न करने वाले पूर्वोक्त सभी स्थानो का वर्जन करे।



धम्मारामे चरे भिक्खू धिइम धम्मसारही। धम्मारामरए दते बभचरेसमाहिए।। (उत्त १६

94)

धैर्यवान, धर्म के रथ को चलाने वाला, धर्म के आराम मे रत, दात और ब्रह्मचर्य में चित्त का समाधान पाने वाला मिक्षु धर्म के आराम में विचरण करे।



जे के इमे पव्वइए
 निद्दासीले पगामसो।
भोच्चा पेच्चा सुह सुवइ
 पावसमणि ति वुच्चई।।
आयरियउवज्झाएहि
 सुय विणय च गाहिए।
ते चेव खिसई बाले
 पावसमणि ति वुच्चई।।
आयरियउवज्झायाण
 सम्म नो पडितप्पइ।
अप्पीडिपूयए थद्धे
 पावसमणि ति वुच्चई।।

(ভল ৭७ ३-५)

जो प्रव्रजित होकर बार-बार नींद लेता है, खा-पी कर आराम से लेट जाता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है।

जिन आचार्य और उपाध्याय ने श्रुत और विनय सिखाया उन्हीं की निन्दा करता है, वह विवेक-विकल भिक्षु पाप-श्रमण कहलाता है।

जो आचार्य और उपाध्याय के कार्यों की सम्यक् प्रकार से चिन्ता नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता, जो बडो का सम्मान नहीं करता, जो अभिमानी होता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है।



#### श्रमण सूक्त



### २७४

सम्मद्दमाणे पाणाणि
बीयाणि हरियाणि य।
असजए सजयमन्नमाणे
पावसमणि ति वुच्चई।।
सथार फलग पीढ
निसेज्ज पायकबल।
अप्पमञ्जियमारुहड़
पावसमणि ति वुच्चई।।
दवदवस्स चरई
पमते य अभिक्खण।
उल्लघणे य चडे य
पावसमणि ति वुच्चई।।

(उत्त १७ - ६-८)

द्वीन्द्रिय आदि प्राणी तथा बीज और हरियाली का मर्दन करने वाला, असयमी होते हुए भी अपने आपको संयमी मानने वाला, पाप-श्रमण कहलाता है।

जो बिछौने, पाट, पीठ, आसन और पैर पोछने के कम्बल का प्रमार्जन किए बिना (तथा देखे बिना) उन पर बैठता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है।

जो द्रुतगित से चलता है, जो बार-बार प्रमाद करता है, जो प्राणियो को लाघकर उनके ऊपर होकर चला जाता है, जो क्रोधी है, वह पाप-श्रमण कहलाता है।





पिडलेहेड् पमत्ते
अवउज्झड् पायकवल।
पिडलेहणाअणाउते
पावसमणि ति वुच्चई।
पिडलेहेड् पमत्ते
से किचि हु निसामिया।
गुरुपरिमावए निच्च
पावसमणि ति वुच्चई।
बहुमाई पमुहरे
थद्धे लुद्धे अणिग्गहे।
असविमागी अचियत्ते
पावसमणि ति वुच्चई।

(ডল ৭৩ - ६-৭৭)

जो असावधानी से प्रतिलेखन करता है, जो पाद-कम्चल को जहा-कहीं रख देता है, इस प्रकार जो प्रतिलेखना में असावधान होता है, वह पाप-प्रमण कहलाता है।

जो कुछ भी बातचीत हो रही हो उसे सुनकर प्रतिलेखना में असावघानी करने लगता है, जो गुरु का तिरस्कार करता है, शिक्षा देने पर उनके सामने बोलने लगता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है।

जो बहुत कपटी, वाचाल, अभिमानी, लालची, इन्द्रिय और मन पर नियत्रण न रखने वाला, भक्त-पान आदि का सविभाग न करने वाला और गुरु आदि से प्रेम न रखने वाला होता है, वह पाप-प्रमण कहलाता है।

#### श्रमण सूक्त



विवाद च उदीरेइ
अहम्मे अत्तपण्णहा।
वुग्गहे कलहे रते
पावसमणि ति वुच्चई।।
अथिरासणे कुक्कुईए
जत्थ तत्थ निसीयई।
आसणम्म अणाउते
पावसमणि ति वुच्चई।।
वुद्धदहीविगईओ
आहारेइ अभिक्खण।
अरए य तवोकम्मे
पावसमणि ति वुच्चई।।
(उत्त १७ १२, ७, १५)

जो शात हुए विवाद को फिर से उमाडता है, जो सदाचार से शून्य होता है, जो (कुतर्क से) अपनी प्रज्ञा का हनन करता है, जो कदाग्रह और कलह में रत होता है, वह पाप-श्रमण-कहलाता है।

जो स्थिरासन नहीं होता, बिना प्रयोजन इधर-उधर चक्कर लगाता है, जो हाथ, पैर आदि अवयवों को हिलाता रहता है, जो जहां कहीं बैठ जाता है—इस प्रकार आसन (या बैठने) के विषय में जो असावधान होता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है।

जो दूध, दही आदि विकृतियो का बार-बार आहार करता है और तपस्या में रत नहीं रहता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है।



अत्थतिम य सुरम्म आहारेइ अभिक्खण। चोइओ पिडचोएइ पावसमणि ति वुच्चई। सय गेह परिचज्ज परगेहिस वावडे। निमित्तेण य ववहरई पावसमणि ति वुच्चई। सन्नाइपिड जेमेइ नेच्छई सामुदाणिय। गिहिनिसेज्ज च वाहेइ पावसमणि ति वुच्चई।

(उत्त १७ १६, १८, १६)

जो सूर्य के उदय से लेकर अरत होने तक वार-वार खाता रहता है। 'ऐसा नहीं करना चाहिए'—इस प्रकार सीख देने वाले को कहता है कि तुम उपदेश देने मे कुशल हो, करने मे नहीं— वह पाप-श्रमण कहलाता है।

जो अपना घर छोडकर (प्रव्रजित होकर) दूसरो के घर में व्यापृत होता है, उनका कार्य करता है, जो शुभाशुभ वताकर धन का अर्जन करता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है।

जो अपने ज्ञाति—जनो के घर का भोजन करता है, किन्तु सामुदायिक भिक्षा करना नहीं चाहता, जो गृहस्थ की शय्या पर बैठता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है।



एयारिसे पंचकुसीलसवुडे रूवधरे मुणिपवराण हेड्डिमे। अयसि लोए विसमेव गरहिए न से इह नेव परत्थ लोए।। (उत्त १७ : २०)

जो पूर्वोक्त आचरण करने वाला, पाच प्रकार के कुशील साधुओं की तरह असवृत मुनि के वेश को धारण करने वाला और मुनि-प्रवरों की उपेक्षा तुच्छ सयम वाला होता है, वह इस लोक में विष की तरह निदित होता है। वह न इस लोक में कुछ होता है और न परलोक में।



जे वज्जए एए सया उ दोसे से सुव्वए होइ मुणीण मज्झे। अयसि लोए अमय व पूइए आराहए दुहओ लोगमिणं।। (उत्त १७: २१)

जो इन दोर्षों का सदा वर्जन करता है, वह मुनियों में सुव्रत होता है। वह इस लोक में अमृत की तरह पूजित होता है तथा इस लोक और परलोक—दोनों लोकों की आराधना करता है।





सगरो वि सागरत भरहवास नराहिवो। इस्सरिय केवल हिच्चा दयाए परिनिव्वुडे।। (उत्त १८ ३५)

सगर चक्रवर्ती सागर पर्यन्त भारतवर्ष और पूर्ण ऐश्वर्य को छोड अहिसा की आराधना कर मुक्त हुए।



कह धीरो अहेऊहि जम्मतो व्य मिह चरे ? एए विसेसमादाय सूरा दढपरक्कमा।। (उत्त ९८ ५९)

ये भरत आदि शूर और दृढ पराक्रमशाली राजा दूसरे धर्म-शासनो से जैन-शासन मे विशेषता पाकर यहीं प्रव्रजित हुए तो फिर धीर पुरुष एकान्त-दृष्टिमय अहेतुवादो के द्वारा जन्मत की तरह कैसे पृथ्वी पर विचरण करे ?



जहा मिगे एग अणेगचारी अणेगवासे धुवगोयरे य। एव मुणी गोयरिय पविट्ठै नो हीलए नो वि य खिसएज्जा।। (उत्त १६ ८३)

जिस प्रकार हरिण अकेला अनेक स्थानो से भक्त-पान लेने वाला, अनेक स्थानो मे रहने वाला और गोचर से ही जीवन-यापन करने वाला होता है, उसी प्रकार गोचर-प्रविष्ट मुनि जब भिक्षा के लिए जाता है तब किसी की अवज्ञा और निन्दा नहीं करता।





नियठधम्म लहियाण वी जहा सीयति एगे बहुकायरा नरा।। (उत्त २० ३८)

जैसे कई व्यक्ति वहुत कायर होते हैं। वे निर्ग्रन्थ-धर्म पाकर भी कष्टानुभव करते हैं—निर्ग्रन्थाचार का पालन करने मे शिथिल हो जाते हैं।





जो पव्यइत्ताण महव्ययाइ सम्म नो फासयई पमाया। अनिग्गहप्पा य रसेसु गिद्धे न मूलओ छिदइ बधण से।। (उत्त २० ३६)

जो महाव्रतो को स्वीकार कर भलीभाति उनका पालन नहीं करता, अपनी आत्मा का निग्रह नहीं करता, रसो मे मूर्च्छित होता है, वह बन्धन का मूलोच्छेद नहीं कर पाता।





आउत्तया जस्स न अत्थि काइ इरियाए भासाए तहेसणाए। आयाणनिक्खेवदुगुछणाए न वीरजाय अणुजाइ मग्ग।।

चिर पि से मुडरुई भवित्ता अधिरव्वए तवनियमेहि भट्टे। चिर पि अप्पाण किलेसइत्ता न पारए होइ हु सपराए।। (उत्त २० ४०, ४९)

ईर्या, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेप और उच्चार-प्रस्रवण की परिस्थापना मे जो सावधानी नहीं वर्तता, वह उस मार्ग का अनुगमन नहीं कर सकता जिस पर वीर पुरुष चले हैं।

जो व्रतो में स्थिर नहीं है, तप और नियमों से भ्रष्ट है, वह चिरकाल से मुण्डन में रुचि रखकर भी ओर चिरकाल तक आत्मा को कष्ट देकर भी ससार का पार नहीं पा सकता।





कुसीलर्लिंग इह घारइत्ता इसिज्झयं जीविय वूहइत्ता। असंजए सजयलप्पमाणे विणिघायमागच्छइ से चिरं पि।। (उत्त. २०: ४३)

जो कुशील-वेश और ऋषि-ध्वज (रजोहरण आदि मुनि चिन्हों) को धारण कर उनके द्वारा जीविका चलाता है, असयत होते हुए भी अपने आपको सयत कहता है, वह चिरकाल तक विनाश को प्राप्त करता है।





तमतमेणेव उ से असीले सया दुही विप्परियासुवेइ। सधावई नरगतिरिक्खजोणिं मोण विराहेत्तु असाहुरूवे।। (उत्त २०.४६)

वह शील-रहित साधु अपने तीव्र अज्ञान से सतत दु खी होकर विपर्यास को प्राप्त हो जाता है। वह असाधु-प्रकृति वाला मुनि धर्म की विराधना कर नरक ओर तिर्यग्योनि मे आता-जाता रहता है।





उद्देसिय कीयगड नियाग न मुचई किंचि अणेसणिज्ज। अग्गी विवा सव्वभक्खी भवित्ता इओ चुओ गच्छइ कट्टु पाव।। (उत्त २० ४७)

जो ओदेशिक, क्रीतकृत, नित्याग्र और कुछ भी अनेषणीय को नहीं छोडता, वह अग्नि की तरह सर्वभक्षी होकर, पाप-कर्म का अर्जन करता है और यहा से मरकर दुर्गति मे जाता है।





निरहिया नग्गरुई उ तस्स जे उत्तमह विवज्जासमेई। इमे वि से नत्थि परे वि लोए दुहओ वि से झिज्जइ तत्थ लोए।। (उत्त २० ४६)

जो अन्तिम समय की आराधना मे भी विपरीत बुद्धि रखता है, दुष्प्रवृत्ति को सत्प्रवृत्ति मानता हे उसकी सयम-रुचि भी निरर्थक है। उसके लिए यह लोक भी नहीं हे, परलोक भी नहीं है। वह दोनो लोको से श्रष्ट होकर दोनो लोको के प्रयोजन की पूर्ति न कर सकने के कारण चिन्ता से छीज जाता है।







सोंच्याण मेहावि सुमासिय इम. अणुसासणं नाणगुणोववेय। मग्गं कुसीलाण जहाय सव्वं महानियंवाण वए पहेणं। (जत्त. २० : ५१)

मेघावी पुरुष इस सुमाषित, ज्ञान-गुण से युक्त अनुशासन को सुनकर, कुशील व्यक्तियों के सारे मार्ग को छोडकर महानिर्ग्रन्थ के मार्ग से चले।



अह अन्नया कयाई
पासायालोयणे विओ।
वज्झमडणसोभाग
वज्झ पासइ वज्झग।।
तं पासिऊण सविम्गो
समुद्दपालो इणमब्बवी।
अहोसुमाण कम्माणं
निज्जाणं पावगं इमं।।
(चत्त. २१ - ८, ६)

समुद्रपाल कभी एक बार प्रासाद के झरोखे में वैठा हुआ था। उसने क्य-जनोचित मण्डनों से शोभित क्य को नगर से बाहर ले जाते हुए देखा।

उसे देख वेराग्य में भीगा हुआ समुद्रपाल यों बोला—"अहो । यह अशुम कर्मों का दुखद निर्याण—अवसान है।"



सबुद्धो सो तिह भगव पर सवेगमागओ। आपुच्छऽम्मापियरो पव्वए अणगारिय।। दुविह खवेऊण य पुण्णपाव निरगणे सव्वओ विप्मुक्के। तिरत्ता समुद्द व महाभवोघ समुद्दपाले अपुणागम गए।। (उत्त २१ १०, २४)

समुद्रपाल भगवान् परम वैराग्य को प्राप्त हुआ ओर सबुद्ध बन गया। उसने माता-पिता को पूछकर साधुत्व स्वीकार किया।

समुद्रपाल सयम मे निश्चल और सर्वत मुक्त होकर पुण्य और पाप दोनो को क्षीण कर तथा विशाल ससार-प्रवाह को समुद्र की भाति तरकर अपुनरागम गति (मोक्ष) मे गया।



रहनेमी अहं भद्दे

सुरुवे ! चारुभासिणि !

मम भयाहि सुयणू !

न ते पीला भविस्सई !!

एहि ता भुजिमो भोए

माणुस्सं खु सुदुल्लह !

भुत्तभोगा तओ पच्छा

जिणमग्ग चरिस्सिमो ! !

(उत्त २२ ३७, ३८)

काम-विद्वल रथनेमि ने राजीमती से कहा—"भद्रे । मैं रथनेमि हू। सुरूपे । चारुभाषिणि । तू मुझे स्वीकार कर। सुतनु । तुझे कोई पीडा नहीं होगी।"

आ, हम भोग भोगे। निश्चित ही मनुष्य जीवन वहुत दुर्लम है। मुक्त-मोगी हो, फिर हम जिन-मार्ग पर चलेगे।



जइ सि रूवेण वेसमणी
लिएण नलकूबरो।
तहा वि ते न इच्छामि
जइ सि सक्ख पुरदरो।।
अह च भोयरायरस
त च सि अधगवण्हिणो।
मा कुले गधणा होमो
सजम निहुओ चर।।
जइ त काहिसि भाव
जा जा दिच्छिस नारिओ।
वायाविद्धो च हढो
अद्विअप्पा भविस्सिस।।

(उत्त २२ ४१, ४३, ४४)

नियम और व्रत में सुस्थिर राजवरकन्या राजीमती ने जाति, कुल और शील की रक्षा करते हुए रथनेमि से कहा—यदि तू रूप से वैश्रमण है, लालित्य से नलकूबर है और तो क्या, यदि तू साक्षात् इन्द्र है तो भी मैं तुझे नहीं चाहती।

में भोजराज की पुत्री हू और तू अन्यकवृष्णि का पुत्र। हम कुल मे गन्धन सर्प की तरह न हो। तू निभृत हो—स्थिर मन हो—सयम का पालन कर।

यदि तू स्त्रियों को देख उनके प्रति इस प्रकार राग-भाव करेगा तो वायु से आहत हट (जलीय वनस्पति-काई) की तरह







तीसे सो वयण सोच्चा
सजयाए सुभासिय।
अकुसेण जहा नागो
धम्मे सपडिवाइओ।।
मणगुत्तो वयगुत्तो
कायगुत्तो जिइदिओ।
सामण्ण निच्चल फासे
जावज्जीव दढव्वओ।।
एव करेति सबुद्धा
पंडिया पवियक्खणा।
विणियट्टित भोगेसु
जहा सो पुरिसोत्तमो।।
(उत्त २२ ४६, ४७, ४६)

सयमिनी राजीमती के वचनो को सुनकर रथनेमि धर्म मे वैसे ही स्थिर हो गया जैसे अकुश से हाथी होता है।

वह मन, वचने और काया से गुप्त, जितेन्द्रिय तथा दृढव्रती हो गया। उसने फिर आजीवन निश्चल भाव से श्रामण्य का पालन किया। सम्बुद्ध, पण्डित और प्रविचक्षण पुरुष ऐसा ही करते हैं—वे मोगो से वैसे ही दूर हो जाते हैं, जैसे पुरुषोत्तम रथनेमि हुआ।







पच्चयत्थ च लोगस्स नाणाविहविगप्पण । जत्तत्थ गहणत्थ च लोगे लिगप्पओयण । । अह भवे पइण्णा उ मोक्खसब्भूयसाहणे । नाण च दसण चेव चरित्त चेव निच्छए । । (जत्त २३ : ३२, ३३)

लोगों को यह प्रतीति हो कि ये साधु हैं, इसलिए नाना प्रकार के उपकरणों की परिकल्पना की गई है। जीवन-यात्रा को निमाना और "मैं साधु हू" ऐसा ध्यान आते रहना—वेष-धारण के इस लोक में ये प्रयोजन हैं।

यदि मोक्ष के वास्तविक साधन की प्रतिज्ञा हो तो निश्चय-दृष्टि मे उसके साधन ज्ञान, दर्शन और चारित्र ही हैं।





रागद्दोसादओ तिव्वा नेहपासा भयकरा। ते छिदित्तु जहानाय विहरामि जहक्कम।।

(उत्त. २३ : ४३)

प्रगाढ राग-द्वेष और स्नेह भयकर पाश हैं। मैं उन्हें यथाझात उपाय के अनुसार छिन्न कर मुनि-आचार के साथ विहरण करता हूं।



निव्वाणं ति अबाहं ति
सिद्धी लोगग्गमेव य।
खेमं सिवं अणाबाहं
ज चरंति महेसिणो।।
तं ठाणं सासयं वासं
लोगग्गंमि दुरारुह।
ज संपत्ता न सोयंति
भवोहंतकरा मुणी।।
(उत्त २३ ६३, ६४)

जो निर्वाण है, जो अबाध, सिद्धि, लोकाग्र, क्षेम, शिव और अनाबाध है, जिसे महान् की एषणा करने वाले प्राप्त करते हैं।

मव-प्रवाह का अन्त करने वाले मुनि जिसे प्राप्त कर शोक से मुक्त हो जाते हैं, जो लोक के शिखर में शाश्वत-रूप से अवस्थित है, जहा पहुच पाना कठिन है, उसे मैं स्थान कहता हू।

#### 300

आलबणेण कालेण
मग्गेण जयगाइ य।
चउकारणपरिसुद्धं
सजए इरिय रिए।।
तत्थ आलबणं नाण
दंसण चरण तहा।
काले य दिवसे वृत्ते
मग्गे उप्पहविज्जिए।।
दव्यओ चक्खुसा पेहे
जुगमित च खेत्तओ।
कालओ जाव रीएज्जा
उवज्ते य भावओ।।
(उत्त २४ ४, ५, ७)

सयमी मुनि आलम्बन, काल मार्ग और यतना—इन चार कारणों से परिशुद्ध ईर्या (गति) से चले।

उनमें ईया का आलम्बन ज्ञान, दर्शन और चारित्र है। उसका काल दिवस है और उत्पथ का वर्जन करना उसका मार्ग है।

द्रव्य से—आखो से देखे। क्षेत्र से—युग-मात्र (गाडी के जुए जितनी) भूमि को देखे। काल से—जब तक चले तब तक देखे। भाव से—उपयुक्त (गमन से दत्तचित्त) रहे।



इंदियत्थे विविष्णिता सञ्झायं चेव पचहा। तम्मुत्ती तप्पुरक्कारे उवउत्ते इरियं रिए।। (उत्त २४ ८)

मुनि इन्द्रियों के विषयों और पांच प्रकार के स्वाध्याय का वर्जन कर, ईर्या में तन्मय हो, उसे प्रमुख बना उपयोगपूर्वक चले।



कोहे माणे य मायाए
लोभे य उवउत्तया।
हासे भए मोहरिए
विगहासु तहेव च।।
एयाइ अड ठाणाइं
परिविज्जित्तु संजए।
आसावज्ज मियं काले
भासं भासेज्ज पन्नव।।
(उत्त. २४ . ६, १०)

मुनि क्रोध, मान, माया, लोम, हास्य, भय, वाचालता और विकथा के प्रति सावधान रहे—इनका प्रयोग न करे।

प्रज्ञावान् मुनि इन आठ स्थानों का वर्जन कर यथासमय निरवद्य और परिमित वचन बोले।



गवेसणाए गहणे य परिमोगेसणा य जा। आहारोविहसेज्जाए एए तिन्नि विसोहए।। उग्गमुप्पायण पढमे बीए सोहेज्ज एसण। परिमोयिम चजक्कं विसोहेज्ज जयं जई।। (उत्त. २४: ११, १२)

आहार, उपधि और शय्या के विषय में गवेषणा, ग्रहणैषणा और परिभोगैषणा—इन तीनों का विशोधन करें।

यतनाशील यति प्रथम एषणा (गवेषणा-एषणा) में उद्गम और उत्पादन दोनों का शोधन करे। दूसरी एषणा (ग्रहण-एषणा) में एषणा (ग्रहण) सम्बन्धी दोषो का शोधन करे और परिमोगैषणा में दोष-चतुष्क (सयोजना, अग्रमाण, अंगार-धूम और कारण) का शोधन करे।



ओहोवहोवग्गहिय
भडग दुविह मुणी।
गिण्हतो निक्खिवतो य
पउजेज्ज इम विहि।।
चक्खुसा पडिलेहित्ता
पमज्जेज्ज जय जई।
आइए निक्खिवेज्जा वा
दुहओ वि समिए सया।।
उच्चार पासवण
खेल सिघाणजिल्लय।
आहार उवहिं देह
अन्न वावि तहाविह।।

(उत्त २४: १३-१५)

मुनि ओघ-उपाधि (सामान्य उपकरण) और औपग्रहिक-उपाधि (विशेष उपकरण) दोनो प्रकार के उपकरणो को लेने और रखने में इस विधि का प्रयोग करे—

सदा सम्यक्-वृत्त यति दोनो प्रकार के उपकरणो का चक्षु से प्रतिलेखन कर तथा रजोहरण आदि से प्रमार्जन कर सयमपूर्वक उन्हें ले और रखे।

उच्चार, प्रश्नवण, श्लेष्म, नाक का मैल, मैल, आहार, उपिध, शरीर या उसी प्रकार की दूसरी कोई उत्सर्ग करने योग्य वस्तु का उपयुक्त स्थण्डिल में उत्सर्ग करे।



सच्चा तहेव मोसा य सच्चामोसा तहेव य! चउत्थी असच्चमोसा मणगुत्ती चउव्चिहा।। सरंभसमारभे आरभे य तहेव य। मण पक्तमाण तु नियत्तेज्ज जय जई।। (उत्त २४ २०, २९)

सत्या, मृषा, सत्यामृषा और चौथी असत्यामृषा—इस प्रकार मनो-गुप्ति के चार प्रकार हैं—

यति सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ मे प्रवर्तमान मन का सयमपूर्वक निवर्तन करे।





सच्चा तहेव मोसा य
सच्चामोसा तहेव य।
चउत्थी असच्चमोसा
वइगुत्ती चउिव्वहा।।
सरंभसमारभे
आरभे य तहेव य।
वय पवत्तमाण तु
नियत्तेज्ज जय जई।।
संरंभमारभे
आरंभिम तहेव य।
काय पवत्तमाण तु
(उत्त २४: २२, २३, २५)

सत्या, मृषा, सत्यामृषा और चौथी असत्यामृषा—इस प्रकार वचन-गृप्ति के चार प्रकार हैं—

यति संरम्भ, समारम्भ और आरम्भ मे प्रवर्तमान वचन का संयमपूर्वक निवर्तन करे।

सरंम्य, समारम्य और आरम्य मे प्रवर्तमान काया का यति संयमपूर्वक निवर्तन करे।





एयाओ पच एमिईओ चरणस्स य पवत्तणे। गुत्ती नियत्तणे वुत्ता असुभत्थेसु सव्वसो।। एया पवयणमाया जे सम्म आयरे मुणी। से खिप्पं सव्वसंसारा विप्पमुच्चई पंडिए।। (उत्त. २४ : २६, २७)

पांच समितियां चरित्र की प्रवृत्ति के लिए हैं और तीन गुप्तियां सब अशुम विषयों से निवृत्ति करने के लिए हैं। जो पण्डित मुनि इन प्रवचन-माताओं का सम्यक् आचरण

करता है, वह शीघ्र ही मव-परंपरा से मुक्त हो जाता है।





गमणे आवस्सिय कुज्जा

ठाणे कुज्जा निसीहिय।
आपुच्छणा सयकरणे
परकरणे पिडपुच्छणा।।
छदणा दव्वजाएण
इच्छाकारो य सारणे।
मिच्छाकारो य निदाए
तहक्कारो य पिडस्सुए।।
अब्भुडाण गुरुपूया
अच्छणे जवसपदा।
एव दुपचसजुत्ता
सामायारी पवेइया।।
(उत्त २६ ५-७)

- (१) मुनि स्थान से वाहर जाते समय आवश्यकी करे—आवश्यकी का उच्चारण करे।
- (२) स्थान मे प्रवेश करते समय नैपेधिकी करे—नैपेधिकी का उच्चारण करे।
- (३) अपना कार्य करने से पूर्व आपृच्छा करे—गुरु से अनुमित ले।





- (४) एक कार्य से दूसरा कार्य करते समय प्रतिपृच्छा करे—गुरु से पुन अनुमति ले।
- (५) पूर्व-गृहीत द्रव्यो से छदना करे—गुरु आदि को निमन्त्रित करे।
- (६) सारणा (औचित्य से कार्य करने और कराने) में इच्छाकार का प्रयोग करे—आपकी इच्छा हो तो मैं आपका अमुक कार्य करू। आपकी इच्छा हो तो कृपया मेरा अमुक कार्य करे।
- (७) अनाचरित की निन्दा के लिए मिथ्याकार का प्रयोग करे।
- (c) प्रतिश्रवण (गुरु द्वारा प्राप्त उपदेश की स्वीकृति) के लिए तथाकार (यह ऐसे ही है) का प्रयोग करे।
- (६) गुरु-पूजा (आचार्य, ग्लान, बाल आदि साधुओ) के लिए अभ्यत्थान करे—आहार आदि लाए।
- (%) दूसरे गण के आचार्य आदि के पास रहने के लिए उपसम्पदा ले—मर्यादित काल तक उनका शिष्यत्व स्वीकार करे। इस प्रकार दस, विध सामाचारी का निरूपण किया गया है।





पुब्बिल्लिम चरुआए
आइच्चिम समुहिए।
भडय पिंडलेहिता
विता य तओ गुरु।।
पुच्छेज्जा पजलिउडो
कि कायव्य मए इह?।
इच्छ निओइस भते ।
वेयावच्चे य सज्झाए।।
वेयावच्चे निस्तेण
कायव्य अमिलायओ।
सज्झाए वा निस्तेण
सव्यद्वस्वविमोक्खणे।।

(उत्त २६ ६-१०)

सूर्य के उदय होने पर दिन के प्रथम प्रहर के प्रथम चतुर्थ भाग में भाण्ड-उपकरणों की प्रतिलेखना करे। तदनन्तर गुरु की वन्दना कर—हाथ जोडकर पूछे—अव मुझे क्या करना चाहिए ? भन्ते। में चाहता हू कि आप मुझे वैयावृत्त्य या स्वाध्याय में से किसी एक कार्य में नियुक्त करे। गुरु द्वारा वेयावृत्त्य में नियुक्त किए जाने पर अग्लान भाव से वेयावृत्त्य करे अथवा सर्वदु खो से मुक्त करने वाले स्वाध्याय में नियुक्त किए जाने पर अग्लान भाव से वंयावृत्त्य करे।



विवसस्स चलरो भागे
कुल्ला भिक्खू वियक्खणो।
तओ उत्तरगुणे कुल्ला
विणभागेसु चलसु वि।।
पढमं पोरिंसि सल्झाय
बीय झाण झियायई।
तइयाए भिक्खायरिय
पुणो चल्रत्थीए सल्झाय।।
(उत्त. २६ ११, १२)

विचक्षण भिक्षु दिन के चार भाग करे। उन चारो भागो मे उत्तर-गुणों (स्वाध्याय आदि) की आराधना करे।

प्रथम प्रहर में स्वाध्याय और दूसरे में ध्यान करें, तीसरे में भिक्षाचरी और चौथे में पुन स्वाध्याय करें।

399

रति पि चउरो भागे
भिक्खू कुज्जा वियक्खणो।
तओ उत्तरगुणे कुज्जा
राइभाएसु चउसु वि।।
पढम पोरिसि सज्झाय
बीय झाण झियायई।
तइयाए निहमोक्ख तु
चउत्थी भुज्जो वि सज्झाय।।
(उत्त २६ १७, १८)

विचक्षण भिक्षु रात्रि के भी चार भाग करे। इन चारों भागों में उत्तर-गुणों की आराधना करे।

प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में नींद ओर चौथे में पुन स्वाध्याय करे।



अणच्याविय अवलिय अणाणुबधि अमोसलि चेव। छप्पुरिमा नव खोडा पाणीपाणविसोहण ।। पडिलेहण कृणतो मिहोकह कृणइ जणवयकह वा। देइ व पच्चक्खाण वाएइ सय पिडच्छइ वा।। पुढवीआउक्काए तेऊवाऊवणस्सइतसाण। पडिलेहणापमत्तो छण्ह पि विराहओ होड।। (पुढवीआउक्काए तेऊवाऊवणस्सइतसाण। पडिलेहणआउत्तो छण्ह आराहओ होइ।।) (उत्त २६ २५, २६, ३०)

प्रतिलेखना करते समय वस्त्र या शरीर को न नचाए, न मोडे, वस्त्र के दृष्टि से अलक्षित विभाग न करे, वस्त्र का

श्रमण सूक्त



भीत आदि से स्पर्श न करे, वस्त्र के छह पूर्व और नौ खटक करे और जो कोई प्राणी हो, उसका हाथ पर नौ बार विशोधन (प्रमार्जन) करे।

जो प्रतिलेखना करते समय काम-कथा करता है अथवा जन पद की कथा करता है अथवा प्रत्याख्यान कराता है, दूसरों को पढाता है अथवा स्वयं पढता है—वह प्रतिलेखना में प्रमत्त मुनि पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय—इन छहो कायो का विराधक होता है।

(प्रतिलेखना मे अप्रमत्त मुनि पृथ्वीकाय, अफाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय—इन छहो कायो का आराधक होता है।)



तइयाए पोरिसीए
भत्त पाण गवेसए।
छण्ड अन्नयरागम्मि
कारणमि समुडिए।।
वेयणवेयावच्चे
इरियडाए य सजमहाए।
तह पाणवित्तयाए
छड्ड पुण धम्मचिताए।।
(उत्त २६ ३९, ३२)

छह कारणों में से किसी एक के उपस्थित होने पर तीसरे प्रहर में भक्त और पान की गवेषणा करे।

वेदना (क्षुघा) शाति के लिए, वैयावृत्य के लिए, ईर्यासमिति के शोधन के लिए, सयम के लिए तथा प्राण-प्रत्यय (जीवित रहने) के लिए ओर धर्म-चितन के लिए भक्त-पान की गवेषणा करे।



#### श्रमण सूक्त

398

निग्गथो धिइमतो
 निग्गथो वि न करेज्ज छहि चेव।
ठाणिह उ इमेहि।
 अणइक्कमणा य से होइ।।
आयके उवसग्गे
 तितिक्खया बमचेरगुत्तीसु।
पाणिदया तवहेउ
 सरीरवोच्छेयणहाए।।
 (उत्त २६ ३३, ३४)

धृतिमान् साधु और साध्वी इन छह कारणो से भक्त-पान की गवेषणा न करे, जिससे उनके सयम का अतिक्रमण न हो। रोग होने पर, उपसर्ग आने पर, ब्रह्मचर्य गुप्ति की तितिक्षा (सुरक्षा) के लिए, प्राणियो की दया के लिए, तप के लिए और शरीर-विच्छेद के लिए मुनि भक्त-पान की गवेषणा न करे।







खलुका जारिसा जोज्जा दुस्सीसा वि हु तारिसा। जोइया धम्मजाणिम भज्जति धिइदुब्बला।। (उत्त २७ ८)

जुते हुए अयोग्य बैल जैसे वाहन को मग्न कर देते हैं, वैसे ही दुर्बल घृति वाले शिष्यों को धर्म-यान में जोत दिया जाता है तो वे उसे भग्न कर डालते है। श्रमण सूक्त

#### 390

तवो या दुविहो वुत्तो
बाहिरस्मतरो तहा।
बाहिरो छिव्वहो वुत्तो
एवमस्मतरो तवो।।
नाणेण जाणई भावे
दसणेण य सद्दहे।
चिरित्तेण निगिण्हाइ
तवेण परिसुज्झई।।
खवेत्ता पुव्वकम्माइ
सजमेण तवेण य।
सव्वदुक्खप्पहीणट्ठा
पक्कमति महेसिणो।।

(उत्त २८ ३४-३६)

तप दो प्रकार का कहा है—बाह्य और आभ्यतर। बाह्य-तप छह प्रकार का कहा है। इसी प्रकार आभ्यतर-तप भी छह प्रकार का है।

जीव, ज्ञान से पदार्थों को जानता है, दर्शन से श्रद्धा करता है, चारित्र से निग्रह करता है और तप से शुद्ध होता है।

सर्वदु खो से मुक्ति पाने का लक्ष्य रखने वाले महर्षि सयम और तप के द्वारा पूर्व कर्मों का क्षय कर सिद्धि को प्राप्त होते हैं।



39g

पचसमिओ तिगुत्तो अकसाओ जिइदिओ। अगारवो य निस्सल्लो जीवो होइ अणासवो।। (उत्त ३० · ३)

पाच सिमतियों से सिमत, तीन गुप्तियों से गुप्त, अकषाय, जितेन्द्रिय, अगौरव (गर्व रहित) और निशल्य जीव अनाश्रव होता है।





एय तव तु दुविह जे सम्म आये मुणी से खिप्प सव्वससारा विप्पमुच्चइ पंडिए।। (उत्त ३० - ३७)

जो पडित मुनि दोनो प्रकार के बाह्य और आम्यन्तर तपो का सम्यक् रूप से आचरण करता है, वह शीघ्र ही समस्त ससार से मुक्त हो जाता है।



इत्थी वा पुरिसो वा
अलंकिओ वाणलंकिओ वा वि।
अन्नयरवयत्थो वा
अन्नयरेण व वत्थेण।।
अन्नेण विसेसेण
वण्णेण भावमणुमुयते छ।
एवं चरमाणो खलु
भावोमाणं मुणेयव्वो।।
(उत्त ३०: २२, २३)

स्त्री और पुरुष, अलंकृत अथवा अनलंकृत, अमुक वय वाले, अमुक वस्त्र वाले, अमुक विशेष प्रकार की दशा, वर्ण या माव से युक्त दाता से भिक्षा ग्रहण करूंगा—अन्यथा नहीं—इस प्रकार चर्या करने वाले मुनि के माव से अवमौदर्य तप होता है।



अष्ट्ररुद्दाणि विज्जित्ता झाएज्झा सुसमाहिए। धम्मसुक्काइ झाणाइ झाण त तु बुहा वए।। (उत्त ३० ३५)

सुसमाहित मुनि आर्त्त ओर रौद्र-ध्यान को छोडकर धर्म और शुक्ल ध्यान का अम्यास करे। बुध-जन उसे ध्यान कहते हैं।



रागदोसे य दो पावे पावकम्मपवत्तणे। जे भिक्खू रुभई निच्च से न अच्छइ मडले।। (उत्त ३१ ३)

राग और द्वेष--ये दो पाप पाप-कर्म के प्रवर्तक हैं। जो भिक्षु सदा इनका निरोध करता है, वह ससार मे नहीं रहता।



दडाण गारवाण च सल्लाण च तिय तिय। जे भिक्खू चयई निच्च से न अच्छइ मडले।। (उत्त ३१ - ४)

जो भिक्षु तीन-तीन दण्डो, गौरवो और शल्यो का सदा त्याग करता है, वह ससार में नहीं रहता।





दिव्वे य जे उवसग्गे तहा तेरिच्छमाणुसे। जे भिक्खू सहई निच्चं से न अच्छड़ मंडले।। े(उत्त ३१ ५)

जो भिक्षु देव, तिर्यञ्च और मनुष्य सम्बन्धी उपसर्गो को सदा सहता है, वह संसार में नहीं रहता।



विगहाकसायसन्नाणं झाणाण च दुय तहा। जे भिक्खू वज्जई निच्च से न अच्छइ मडले।। (उत्त ३१ ६)

जो भिक्षु विकथाओ, कषायो, सज्ञाओ तथा आर्त और रौद्र—इन दो ध्यानो का सदा वर्जन करता है, वह ससार मे नहीं रहता।



वएसु इदियत्थेसु सिमईसु किरियासु य। जे भिक्खू जयई निच्च से न अच्छइ मडले।। (उत्त ३१ ७)

जो भिक्षु व्रतो और समितियो के पालन में, इन्द्रिय-विषयो और क्रियाओं के परिहार में, सदा यत्न करता है, वह संसार में नहीं रहता।



लेसासु छसु काएसु छक्के आहारकारणे। जे भिक्खू जयई निच्च से न अच्छइ मडले।। (उत्त ३१ ८)

जो भिक्षु छह लेश्याओ, छह कायो और आहार के (विविध-निषेध के) छह कारणो में सदा यत्न करता है, वह ससार में नहीं रहता।



मयेसु बभगुत्तीसु भिक्खुधम्मिम दसविहे। जे भिक्खू जंयई निच्च से न अच्छइ मडले।। (उत्त ३१ ९०)

जो भिक्षु आठ मद-स्थानों में, ब्रह्मचर्य की नौ गुप्तियों में और दस प्रकार के भिक्षु-धर्म में सदा यत्न करता है, वह ससार में नहीं रहता।





एगवीसाए सबलेसु बावीसाए परीसहे। -ने भिक्खू जयई निच्च से न अच्छइ मडले।। (उत्त ३१ १५)

जो भिक्षु इक्कीस प्रकार के शबल-दोषो और बाईस परीषहो में सदा यत्न करता है, वह ससार में नहीं रहता।



आहारिमच्छे मियमेसिणिज्ज सहायिमच्छे निउणत्थबुद्धि। निकेयिमच्छेज्ज विवेगजोग्ग समाहिकामे समणे तवस्सी।। (उत्त ३२ ४)

समाधि चाहने वाला तपस्वी श्रमण परिमित और एषणीय आहार की इच्छा करे। जीव आदि पदार्थ के प्रति निपुण बुद्धि वाले गीतार्थ को सहायक बनाए और विविक्त-एकान्त घर मे रहे।





न वा लभेज्जा निउण सहाय
गुणाहिय वा गुणओ सम वा।
एक्को वि पावाइ विवज्जयतो
विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो।।
(उत्त ३२ ५)

यदि अपने से अधिक गुणवान् या अपने समान निपुण सहायक न मिले तो वह मुनि पापो का वर्जन करता हुआ, विषयो मे अनासक्त रहकर अकेला ही विहार करे।





जहा बिरालावसहस्स मूले न मूसगाण वसही पसत्था। एमेव इत्थीनिलयस्स मज्झे न बभयारिस्स खमो निवासो।। (उत्त ३२ . १३)

जैसे बिल्ली की बस्ती के पास चूहो का रहना अच्छा नहीं होता, उसी प्रकार स्त्रियो की बस्ती के पास ब्रह्मचारी का रहना अच्छा नहीं होता।



न रुवलावण्णविलासहास न जिपय इगियपेहिय वा। इत्थीण चित्तंसि निवेसइत्ता दट्ठुं ववस्से समणे तवस्सी।। (उत्त ३२ - १४)

तपस्वी श्रमण, स्त्रियों के रूप, लावण्य, विलास, हास्य, मधुर आलाप, इगित और चितवन को चित्त में रमा कर उन्हें देखने का सकल्प न करे।



काम तु देवीहि विभूसियाहि न चाइया खोभइउ तिगुत्ता। तहा वि एगतहिय ति नच्चा विवित्तवासो मुणिण पसत्थो।। (उत्त ३२ ९६)

यह ठीक है कि तीन गुप्तियों से गुप्त मुनियों को विभूषित देवियां भी विचलित नहीं कर सकतीं, फिर भी भगवान् ने एकान्त हित की दृष्टि से उनके विविक्त-वास को प्रणप्त कहा है।



जे इदियाण विसया मणुण्णा न तेसु भावं निसिरे कयाइ। न यामणुण्णेसु मण पि कुज्जा समाहिकामे समणे तवस्सी।। (उत्त ३२ २९)

समाधि चाहनेवाला तपस्वी श्रमण इन्द्रियो के जो मनोज्ञ विषय हैं उनकी ओर भी मन न करे, राग न करे और जो अमनोज्ञ विषय हैं उनकी ओर भी मन न करे, द्वेष न करे।



एगतरत्ते रुइरसि रूवे अतालिसे से कुणई पओस। दुक्खस्स सपीलमुवेइ बाले न लिप्पई तेण मुणी विरागो।। (उत्त ३२ २६)

जो मनोहर रूप में एकान्त अनुरक्त होता है और अमनोहर रूप में द्वेष करता है, वह अज्ञानी दु खात्मक पीड़ा को प्राप्त होता है। इसलिए विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं होता।



एगतरत्ते रुइरसि सद्दे अतालिसे से कुणई पओस। दुक्खस्स सपीलमुवेई बाले न लिप्पई तेण मुणी विरागो।। (उत्त ३२ ३६)

जो मनोहर शब्द में एकान्त अनुरक्त होता है और अमनोहर शब्द में द्वेष करता है, वह अज्ञानी दुखात्मक पीडा को प्राप्त होता है। इसलिए विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं होता।



सद्देविरत्तो मणुओ विसोगो एएण दुक्खोहपरपरेण। न लिप्पए भवमज्झे वि सतो जलेण वा पोक्खरिणीपलास।। (उत्त ३२ ४७)

शब्द से विरक्त मनुष्य शोकमुक्त बन जाता है। जैसे कमलिनी का पत्र जल मे लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह ससार मे रह कर अनेक दुखो की परपरा से लिप्त नहीं होता।



एगतरत्ते रुइरसि गधे
अतालिसे से कुणई पओस।
दुक्खस्स सपीलमुवेइ बाले
न लिप्पई तेण मुणी विरागो।।
(उत्त ३२ ५२)

जो मनोहर गन्ध में एकान्त अनुरक्त होता है और अमनोहर गध में द्वेष करता है, वह अज्ञानी दु खात्मक पीड़ा को प्राप्त होता है। इसलिए विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं होता।



गंधे विरत्तो मणुओ विसोगो
एएण दुक्खोहपरंपरेण।
न लिप्पई भवमज्झे वि सतो
जलेण वा पोक्खरिणीपलास।।
(उत्त. ३२ · ६०)

गध से विरक्त मनुष्य शोकमुक्त बन जाता है। जैसे कमलिनी का पत्र जल में लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह ससार में रहकर अनेक दुखों की परपरा से लिप्त नहीं होता।



एगतरते रुइरिस रसिम अतालिसे में कुणई पओस। दुक्खस्स सपीलमुवेइ बाले न लिप्पई तेण मुणी विरागो।। (उत्त ३२ ६५)

जो मनोहर रस में एकान्त अनुरक्त होता है और अमनोहर रस में द्वेष करता है, वह अज्ञानी दुःखात्मक पीडा को प्राप्त होता है। इसलिए विरक्त मुनि उनमे लिप्त नहीं होता।



रसे विरत्तो मणुओ विसोगो एएण दुक्खोहपरपरेण। न लिप्पए भवमज्झे वि सतो जलेण वा पोक्खरिणीपलास।। (उत्त ३२ ७३)

रस से विरक्त मनुष्य शोकमुक्त बन जाता है। जैसे कमलिनी का पत्र जल में लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह संसार में रहकर अनेक दुखों की परपरा से लिप्त नहीं होता।



एगतरत्ते रुइरसि फासे
अतालिसे से कुणई पओस।
दुक्खस्स सपीलमुवेइ बाले
न लिप्पई तेण मुणी विरागो।।
(उत्त ३२ . ७८)

जो मनोहर स्पर्श मे एकान्त अनुरक्त होता है और अमनोहर स्पर्श में द्वेष करता है, वह अज्ञानी दु खात्मक पीड़ा को प्राप्त होता है। इसलिए विरक्त मुनि उनमे लिप्त नहीं होता।





फासे विरत्तो मणुओ विसोगो
एएण दुक्खोहपरपरेण।
न लिप्पए भवमज्झे वि सतो
जलेण वा पोक्खरिणीपलासं।।
(उत्त ३२: ८६)

स्पर्श से विरक्त मनुष्य शोकमुक्त बन जाता है। जैसे कमिलनी का पत्र जल में लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह संसार में रहकर अनेक दुखों की परपरा से लिप्त नहीं होता।



एगतरत्ते रुइरसि भावे अतालिसे से कुणइ पओस। दुक्खस्स संपीलमुवेइ बाले न लिप्पई तेण मुणी विरागो।। (उत्त ३२ ६९)

जो मनोहर भाव मे एकान्त अनुरक्त होता है और अमनोहर भाव मे द्वेष करता है, वह अज्ञानी दुःखात्मक पीडा को प्राप्त होता है। इसलिए विरक्त मुनि उनमे लिप्त नहीं होता।



भावे विरत्तो मणुओ विसोगो
एएण दुक्खोहपरपरेण।
न लिप्पए भवमज्झे वि सतो
जलेण वा पोक्खरिणीपलास।।
(उत्त ३२ : ६६)

भाव से विरक्त मनुष्य शोकमुक्त बन जाता है। जैसे कमिलनी का पत्र जल में लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह ससार में रहकर अनेक दुःखों की परपरा से लिप्त नहीं होता।



तम्हा एएसि कम्माण अणुमागे वियाणिया। एएसि सवरे चेव खवणे य जए बुहे।। (उत्त ३३ : २५)

कर्मी के अनुभागो को जानकर बुद्धिमान् इनका निरोध और क्षय करने का यत्न करे।





तम्हा एयाण लेसाणं अणुभागे वियाणिया। अप्पसत्थाओ विज्जित्ता पसत्थाओ अहिट्ठेज्जासि।। (उत्त ३४ : ६१)

लेश्याओं के अनुभागों को जानकर मुनि अप्रशस्त लेश्याओं का वर्जन करे और प्रशस्त लेश्याओं को स्वीकार करे।



गिहवास परिच्चज्ज पवज्ज अस्सिओ मुणी। इमे संगे वियाणिज्जा जेहिं सज्जति माणवा।। (जत्त ३५) २

जो मुनि गृह-वास को छोडकर प्रव्रज्या को अगीकार कर चुका, वह उन सगो (लेपो) को जाने, जिनसे मनुष्य सक्त (लिप्त) होता है।



तहेव हिस अलिय चोज्ज अबभसेवण। इच्छाकाम च लोभ च सजओ परिवज्जए।। (उत्त ३५ ३)

सयभी मुनि हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य-सेवन, काम-इच्छा (अप्राप्त वस्तु की आकाक्षा), और लोभ—इन सबका परिवर्जन करे।





#### ३५्१

मणोहरं चित्तहरं मल्लधूवेण वासिय। सकवाडं पडुरुल्लोय मणसा वि न पत्थए।। (उत्त ३५ ४)

जो स्थान मनोहर चित्रो से आकीर्ण, माल्य और घूप से सुवासित, किवाड सहित, श्वेत चन्दवा से युक्त हो. वैसे स्थान की मन से भी अभिलाषा न करे।



इदियाणि उ भिक्खुस्स तारिसम्मि उवस्सए। दुक्कराइ निवारेउ कामरागविवङ्कणे।।

(उत्त ३५ ५)

काम-राग को बढाने वाले वैसे उपाश्रय में इन्द्रियों का निवारण करना, उन पर नियन्त्रण पाना, मिक्षु के लिए दुष्कर होता है।





सुसाणे सुन्नगारे वा रुक्खमूले व एक्कओ। पइरिक्के परकडे वा वास तत्थभिरोयए।। (उत्त ३५ ६)

एकाकी मिक्षु श्मशान में, शून्यगृह में, वृक्ष के मूल में अथवा परकृत एकान्त स्थान में रहने की इच्छा करें।





फासुयम्मि अणाबाहे इत्थीहि अणभिद्दुए। तत्थ सकप्पए वास भिक्खु परमसजए।। (उत्त ३५ ७)

परम सयत भिक्षु प्रासुक, अनाबाध और स्त्रियों के उपद्रव से रहित स्थान में रहने का सकल्प करे।



न सय गिहाइ कुज्जा णेव अन्नेहि कारए। गिहकम्मसमारभे भूयाण दीसई वहो।।

तसाण थावराण च सुहुमाण बायराण य। तम्हा गिहसमारभ संजओ परिवज्जए।। (जत्त ३५ ८, ६)

भिक्षु न स्वय घर बनाए और न दूसरो से बनवाए। गृह-निर्माण के समारम (प्रवृत्ति) मे जीवो—न्त्रस और स्थावर, सूक्ष्म और बादर का वध देखा जाता है। इसलिए सयत भिक्षु गृह समारम्म का परित्याग करे।





तहेव भत्तपाणेसु पयण पयावणेसु य। पाणभूयदयहाए न पये न पयावए।। (उत्त ३५ १०)

भक्त-पान के पकाने और पकवान में हिंसा होती है, अत प्राणो और भूतो की दया के लिए भिक्षु न पकाए और न पकवाए।







जलधन्ननिस्सिया जीवा पुढवीकद्वनिस्सिया। हम्मंति भत्तपाणेसु तम्हा भिक्खू न पायए।। (सत्त ३५ १९)

मक्त और पान के पकवाने में जल और घान्य के आश्रित तथा पृथ्वी और काष्ठ के आश्रित जीवों का हनन होता है, इसलिए भिक्षु न पकवाए।



३५्८

विसप्पे सव्वओधारे बहुपाणविणासणे। नत्थि जोइसमे सत्थे तम्हा जोइ न दीवए।। (उत्त ३५ - १२)

अग्नि, फैलने वाली, सब ओर से धार वाली और बहुत जीवों का विनाश करने वाली होती है, उसके समान दूसरा कोई शस्त्र नहीं होता, इसलिए भिक्षु उसे न जलाए।



हिरण्ण जायरूव च मणसा वि न पत्थए। समलेट्ठुकचणे भिक्खू विरए कयविक्कए।। (उत्त. ३५ . १३)

क्रय और विक्रय से विरत, मिट्टी के ढेले और सोने को समान समझने वाला भिक्षु सोने और चादी की मन से भी इच्छा न करे।





<u>३६०</u>

किणंतो कड्ओ होड् विक्किणंतो य वाणिओ। कयविक्कयम्मि वट्टंतो भिक्खू न भवड् तारिसो।। (उत्त. ३५: १४)

वस्तु को खरीदने वाला क्रयिक होता है और बेचने वाला विणक्। क्रय और विक्रय में वर्तन करने वाला मिक्षु वैसा नहीं होता—उत्तम भिक्षु नहीं होता।



भिक्खियव्वं न केयव्वं भिक्खुणा भिक्खवत्तिणा। कयविक्कओ महादोसो भिक्खावत्ती सुहावहा।। (उत्त ३५ ९५)

मिक्षा-वृत्ति वाले मिक्षु को मिक्षा ही करनी चाहिए, क्रय-विक्रय नहीं। क्रय-विक्रय महान् दोष है। मिक्षा-वृत्ति सुख को देने वाली है।



समुयाण उछमेसिज्जा जहासुत्तमणिंदिय। लाभालाभिम संतुट्ठे पिडवाय चरे मुणी।। (उत्त ३५ ९६)

मुनि सूत्र के अनुसार, अनिन्दित और सामुदायिक उठछ की एषणा करे। वह लाभ और अलाम से सन्तुष्ट रहकर पिण्ड-पात (भिक्षा) की चर्या करे।



अलोले न रसे गिद्धे जिम्मादते अमुच्छिए। न रसद्वाए भुजिज्जा जवणद्वाए महामुणी।। (उत्त ३५: १७)

अलोलुप, रस मे अगृद्ध, जीम का दमन करने वाला और अमूर्च्छित महामुनि रस (स्वाद) के लिए न खाए, किन्तु जीवन-निर्वाह के लिए खाए।





अच्चणं रयणं चेव वंदणं पूयणं तहा। इड्डीसक्कारसम्माणं मणसा वि न पत्थए।। (उत्त. ३५: १८)

मुनि अर्चना, रचना (अक्षत, मोती आदि का स्वस्तिक बनाना), वन्दना, पूजा, ऋद्धि, सत्कार और सम्मान की मन से भी प्रार्थना (अभिलाषा) न करे।



इइ जीवमजीवे य सोच्चा सद्दिरुण य। सव्वनयाण अणुमए रमेज्जा सजमे मुणी।। (उत्त ३६ २४६)

जीव और अजीव के स्वरूप को सुनकर, उसमे श्रद्धा उत्पन्न कर मुनि ज्ञान-क्रिया आदि सभी नयो के द्वारा अनुमत सयम मे रमण करे।

गोचरी के लिए गया हुआ मुनि गृहस्थ के घर मे न बैठे।



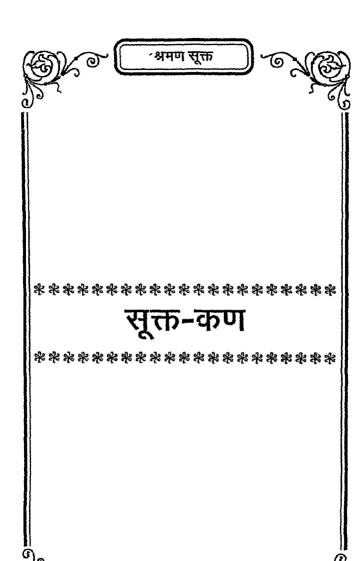



विहगमा व पुप्फेसु दाणमत्तेसणे रया।

(द. १ - ३ ग, घ)

श्रमण प्रासुक दान-मक्त की एषणा में रत होते हैं, जैसे । भ्रमर पुष्पों के रस में।

> २ वय च वित्तिं लब्मामो न य कोइ उवहम्मई।

(द १ ४ क, ख) .

हम इस तरह से वृत्ति—मिक्षा प्राप्त करेंगे कि किसी जीव का उपहनन न हो।

\$

अहागडेसु रीयति पृष्फेस् ममरा जहा।

(द १ ४ ग, घ)

श्रमण यथाकृत-गृहस्थो के यहाँ सहज रूप से वना आहार लेते हैं, जैसे भ्रमर पृथ्यो से रस।





8

महुकारसमा बुद्धा जे भवति अणिस्सिया।

(द १ ५ क, ख)

प्रबुद्ध पुरुष मधुकर के समान अनिश्रित होते हैं, वे किसी एक पर आश्रित नहीं होते।

> भू नाणापिडरया दता तेण वुच्यति साहुणो।

> > (द १ ५ ग, घ)

जो नाना पिण्ड-सामुदानिक भिक्षा में रत होते हैं, दान्त होते है वे अपने इन्हीं गुणों से साधु कहलाते हैं।

> ६ न सा मह नोवि अह पि तीसे इच्चेव ताओ विणएज्ज राग।

(द२ ४ग, घ)

'वह मेरी नहीं है और न मैं ही उसका हूँ'—ऐसा चिन्तन करता हुआ मुमुक्षु स्त्री के प्रति विषय-राग का विनय न करे।







(9

आयावयाही चय सोउमल्ल।

(द२ ५क)

विषय-वासना को दूर करने के लिए स्वय को तपाओ तथा सुकुमारता का त्याग करो।

ζ

मा कुले गन्धणा होमो।

(द२ ६ग)

हम कुल मे गन्धन (वमे हुए विष को पीने वाले) सर्प की तरह न हो।

ξ

सजम निह्ओ चर।

(द२ ६ घ)

तुम निभृत-स्थिर मन हो सयम का पालन करो।

90

वायाइद्धो व्व हडो, अड्डियप्पा मविस्ससि।

(द२ ६ग, घ)

यदि तू स्त्रियों के प्रति राग-भाव करता रहेगा तो वायु से आहत हट जलीय वनस्पति, सेवाल की तरह अस्थित-आत्मा हो जायेगा।







विणियट्टन्ति भोगेसु, जहा से पुरिसोत्तमो।

(द२ ११ ग, घ)

प्रविचक्षण मनुष्य भोगो से वैसे ही दूर हो जाता है, जैसे कि पुरुषोत्तम रथनेमि हुए।

97

अकुसेण जहा नागो, धम्मे सपडिवाइओ।

(द२ १० ग, घ)

सुमाषित वचनो को सुनकर रथनेमि धर्म मे वैसे ही स्थिर हो गए जैसे अकुश से नाग-हाथी होता है।

93

पचनिग्गहणा धीरा निग्गथा उज्जुदसिणो।

(द ३ १९ ग, घ)

निर्ग्रन्थ पाचो इन्द्रियो का निग्रह करने वाले, धीर और ऋजुदर्शी होते हैं।

୧୪

आयावयति गिम्हेसु।

(द३ १२ क)

निर्ग्रन्थ ग्रीष्मकाल मे सूर्य की आतापना लेते हैं।

Ser Service

९५् हेमतेस् अवाउडा।

(द३ १२ ख)

वे हेमन्त-शीतकाल मे, खुले बदन रहते हैं।

१६

वासासु पडिसलीणा।

(द ३ १२ ग)

वे वर्षा में प्रतिसलीन रहते हैं—एक स्थान में रहते हैं—विहार नहीं करते।

90

सजया सुसमाहिया।

(द३ १२ घ)

निर्ग्रन्थ सुसमाहित होते हैं।

95

परीसहरिकदता घुयमोहा जिइदिया।।

(द ३ १३ क, ख)

श्रमण परिषह रूपी रिपुओं का दमन करने वाले, घुत-मोह और जितेन्द्रिय होते हैं।





ON COM

98

सव्बदुक्खप्पहीणहा पक्वमति महेसिणो।

(द ३ १३ ग, घ)

श्रमण महर्षि सर्व दु खो के प्रहाण-नाश के लिए पराक्रम करते हैं।

२०

दुक्कराइ करेत्ताण दुस्सहाइ सहेतु य।

(द ३ १४ क, ख)

निर्ग्रन्थ दुष्कर को करते हुए ओर दुसह को सहते हुए चर्या करते हैं।

29

तया गइ बहुविह सव्वजीवाण जाणई।

(द ४ १४ ग, घ)

जीवो और अजीवो को जान लेने पर मनुष्य सब जीवो की बहुविध गतियो को भी जान लेता है।





२२

तया पुण्ण च पाव च बद्य मोक्ख च जाणई। (द ४ १५ ग, घ)

जब मनुष्य जीवो की बहुविध-गतियो को जान लेता है, तब वह पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को भी जान लेता है।

> २३ जया निव्विदए भोए जे दिव्ये जे य माणुसे। (द ४ १६ ग, घ)

जब मनुष्य पुण्य, पाप आदि को जान लेता है तब वह दैविक और मानुषिक भोगों से विरक्त हो जाता है।

> २४ तया चयइ सजोग सब्भितरबाहिर।

> > (द ४ १७ ग, घ)

जब मनुष्य भोगो से विरक्त हो जाता है तब वह आम्यन्तर और बाह्य सयोगो को त्याग देता है।





२५ तया मुडे भवित्ताण पव्दडए अणगारिय।

(द४ ९८ ग, घ)

जब मनुष्य सर्व सयोगो को त्याग देता है तब वह मुंड होकर अनगार वृत्ति को स्वीकार करता है।

> २६ तया सवरमुक्किड धम्म फासे अणुत्तरं।

> > (द १६ ग, घ)

जब मनुष्य अनगार-वृत्ति को स्वीकार कर लेता है तब वह उत्कृष्ट सवरात्मक अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है।

> २७ तया लोगमलोग च जिणो जाणइ केवली।

(द ४ २२ ग, घ)

जब मनुष्य केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर लेता है तब वह जिन और केवली होकर लोक तथा अलोक को जान लेता है।







२८ तया जोगे निरुभित्ता सेलेसि पडिवज्जई।

(द ४ २३ ग, घ)

जब मनुष्य लोक तथा आलेक को जान लेता है तब वह योगो (मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्तियो) का निरोध कर शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता है।

**२**६

तया कम्म खवित्ताण सिद्धि गच्छड नीरओ।

(द ४ २४ ग, घ)

जब मनुष्य शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता हे तब वह कर्म का क्षय कर रज-मुक्त वन सिद्धि को प्राप्त करता है।

Şо

तया लोगमत्थयत्थो सिद्धो हवइ सासओ।

(द ४ २५ ग, घ)

जब मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है तब वह लोक के अग्र भाग पर प्रतिष्ठित होकर शाश्वत सिद्ध होता है।







सुहसायगस्स समणस्स सायाउलगस्स निगामसाइस्स।

(द ४ २६ क, ख)

जो श्रमण सुख का रिसक और सात के लिए आकुल होता है, उसके लिए सुगति दुर्लभ है।

> ३२ उच्छो लणापहोंइस्स दुलहा सुग्गइ तारिसगस्स।

(द ४ २६ ग, घ)

जो श्रमण हाथ, पैर आदि को बार-बार धोने वाला होता है, उसके लिए सुगति दुर्लभ है।

> ३३ परीसहे जिणतस्स सुलहा सुग्गइ तारिस्रगस्स। (द ४ २७ ग. घ)

जो श्रमण परीषहों को जीतने वाला होता है, उसके लिए सुगति सुलभ है।



38

इच्चेय छज्जीवणिय सम्मदिष्टी सया जए। दुलह लभित्तु सामण्ण कम्मुणा न विराहेज्जासि।।

(द ४ २८)

दुर्लभ श्रमणभाव को प्राप्त कर सम्यक्दृष्टि और सतत सावधान श्रमण इस पङ्जीवनिका की कर्मणा—मन, वचन और काया से—विराधना न करे।

> ३५् असभतो अमुच्छिओ भत्तपाण गवेसए।

> > (द ५ (१) १ ख, घ)

मुनि असम्रात और अमूर्च्छित रहता हुआ यथाकाल भक्त-पान की गवेषणा करे।

> ३६ र चरे रमदमणुव्विग्गो अव्वक्खित्तेण चेयसा।

> > (द ५ (१) २ ग, घ)

मुनि धीमे-धीमे, अनुद्धिग्न और अव्याक्षिप्त चित्त से चले।

My The

३७ वज्जतो बीयहरियाइ पागे य दगमहिय।

(द. ५ (१) ३ ग. घ)

मुनि, सचित्त बीज, हरित, प्राणी, जल और मिट्टी से बचता हुआ चले।

> ३८ जयमेव परक्कमे।

(द ५ (१) ६ घ)

सुसमाहित सयमी यतनापूर्वक गमन करे।

3ξ

न चरेज्ज वासे वासते।

(द ५ (१) ८ क)

मुनि वर्षा बरसते समय भिक्षा के लिए बाहर न जाए।

Хo

महियाए व पडतीए।

(द ५ (१) ६ ख)

मुनि कुहरा पडते समय न विचरे।

89

महावाए व वायते।

(द ५ (१) ८ ग)

जोर से हवा चल रही हो उस समय मुनि न विचरे।





#### तिरिच्छसपाइमेसु वा।

(द ५ (१) ६ घ)

मार्ग मे तिर्यक् सपातिम जीव छा रहे हो मुनि उस समय न विचरे।

> ४३ न चरेज्ज वेससामते बमचेरवसाणुए। बभयारिस्स दतस्स होज्जा तत्थ विसोत्तिया।।

> > (द ५ (१) ६)

ब्रह्मचर्य का वशवर्ती मुमुक्षु वेश्याबाडे के समीप न जाये। वहाँ दान्त, मन और इन्द्रियों को जीतने वाले ब्रह्मचारी के भी विस्रोतिसका हो सकती है।

88

ससग्गीए अभिक्खण सामण्णिम य ससओ।

(द ५ (१) १० ख, घ)

अस्थान में विचरने वाले पुरुष के वेश्याओं के ससर्ग के कारण श्रामण्य में सन्देह हो सकता है।







४५ वज्जए वेससामत मुणी एगतमस्सिए।

(द ५ (१) ११)

एकान्त (मोक्ष-मार्ग) का अनुगमन करने वाला मुनि वेश्याओं के वास-स्थान का वर्जन करे।

> ¥٤ \_\_\_

सिंडिय कलह जुद्ध दूरओ परिवज्जए।

(द ५ (१) १२ ग, घ)

श्रमण, बच्चो के क्रीडास्थल, कलह और युद्ध (स्थान) को दूर से टालकर जाये।

80

अणुन्नए नावणए अप्पहिड्ने अणाउले।

(द ५ (१) १३ क, ख)

मुनि न ऊचा मुँह कर चले, न नीचा मुँह कर चले। न हृष्ट होता हुआ चले और न आकुल होकर चले।



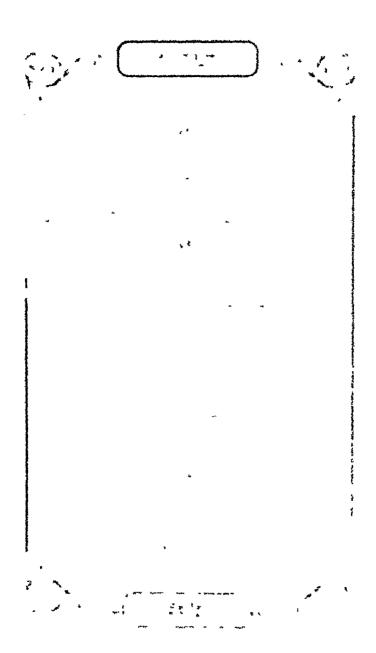



५्२ मामग परिवज्जए।

(द ५ (१) १७ ख)

मुनि मामक (जिसमे प्रवेश करना निषिद्ध हो) उस घर का परिवर्जन करे।

५३

अचियत्तकुल न पविसे।

(द. ५ (१) : १७ ग)

मुनि अप्रीतिकर कुल मे प्रवेश न करे।

48

चियत्त पविसे कुल।

(द ५ (१) १७ घ)

मुनि प्रीतिकर कुल मे प्रवेश करे।

५५

साणीपावारपिहिय अप्पणा नावपगुरे।

(द ५ (१) १८ क. ख)

मुनि गृहपति की आज्ञा लिए बिना सन और मृग-रोम के वने वस्त्र से ढँका हुआ द्वार स्वय न खोले।



Pro C

श्रमण सूक्त



५६

कवाड नो पणोल्लेज्जा।

(द ५ (१) १८ ग)

मुनि गृहस्वामी की अनुमति के विना किवाड न खोले।

ধৃত

वच्चमूत्त न धारए।

(द ५ (१) १६ ख)

मुनि मल-मूत्र की बाधा को रोक कर न रखे।

45

ओगास फासुयं नच्या अणुन्नविय वोसिरे।

(द ५ (१) १६ ग, घ)

मुनि प्रासुक-स्थान को देख स्वामी की आज्ञा प्राप्त कर वहा मल-मूत्र का उत्सर्ग करे।

ዿ፞፞፞፞

नीयदुवारं तमस कोइग परिवज्जए।

(द ५ (१) २० क, ख)

(प्राणी न देखे जा सकें वैसे) निम्न द्वार वाले अंद्यकारमय कोष्ठक का मुनि परिवर्जन करे।



ĘO

जत्थ पुष्फाइ बीयाइ विष्पइण्णाइ को हुए। (द ५ (१) २१ क, ख)

जहाँ कोष्ठक मे पुष्प, बीजादि बिखरे हो, वहाँ मुनि प्रवेश न करे।

٤٩

अहुणोविलत्त उल्ल दङ्गण परिवज्जए।

(द ५ (१) २१ ग, घ)

कोष्ठक को तत्काल का लीपा और गीला देखे तो मुनि उसका परिवर्जन करे।

> ६२ उल्लंघिया न पविसे। विऊहित्ताण व सजए। (द ५ (१) २२ ग. घ)

मुनि पशु तथा वच्चे को लाघकर या हटाकर कोठे मे प्रवेश न करे।





६३ नियट्टेज्ज अयपिरो।

(द ५ (१) २३ घ)

मिक्षा का निषेध करने पर मुनि बिना कुछ कहे वापस चला जाए।

> ६४ कुलस्स भूमि जाणिता मिय भूमि परक्कमे। (द ५ (१) २४ ग, घ)

मुनि भिक्षा के लिए कुल-मूमि (कुल मर्यादा) को जानकर मित-मूमि मे जाए।

> ६५ सिणाणस्स य वच्चस्स सलोग परिवज्जए। (द ५ (१) २५ ग, घ)

मुनि जहा से स्नान और शौच का स्थान दिखाई पडता हो, उस भूमि-माग का परिवर्जन करे, वहां खडा न रहे।







६६ अकप्पिय न इच्छेज्जा पडिगाहेज्ज कप्पिय।

(द ५ (१) २७ ग, घ)

मुनि अकल्पिक वस्तु न ले। कल्पिक ग्रहण करे।

ઇુ

दिज्जमाण न इच्छेज्जा पच्छाकम्म जहि भवे।

(द ५ (१) ३५ ग, घ)

जहा पश्चात्-कर्म की समावना हो वहा उन साधनो से दिया जाने वाला आहार मुनि न ले।

> ६८ मुज्जमाण विवज्जेज्जा भुत्तसेस पडिच्छए।

> > (द ५ (१) ३६ ग, घ)

अपने लिए बनाया हुआ आहार गर्मवती स्त्री खा रही हो तो मुनि उसका विसर्जन करे। खाने के बाद बचा हो वह ले।





६६ उद्विया वा निसीएज्जा निसन्ना वा पुणुहुए। त भवे भत्तपाण तु सजयाण अकप्पिय।।

(द ५ (१) ४० ग, घ, ४१ क, ख)

काल-मासवती गर्भिणी खडी हो और मिक्षा देने के लिए कदाचित् बैठ जाए अथवा बैठी हो और खडी हो जाए तो उसके द्वारा दिया जाने वाला भक्त-पान सयमियों के लिए अकल्य होता है।

90

त निक्खिवित्तु रोयत आहरे पाणभोयण। त भवे भत्तपाण तु सजयाण अकप्पिय।। (द ५ (१) ४२ ग, घ ४३ क, ख)

स्तनपान कराती हुई स्त्री, बालक या बालिका को रोता हुआ छोडकर भक्त-पान लाए, वह भक्त-पान सयति के लिए अकल्पनीय होता है।



O TO

69

ज जाणेज्ज सुणेज्जा वा दाणहा पगड इम। त भवे भत्तपाण तु सजयाण अकप्पिय।। (द ५ (१) ४७ ग, घ, ४८ क, ख)

मुनि यह जान जाए या सुन ले कि भक्त-पान दानार्थ तैयार किया है तो वह भक्त-पान सयित के लिए अकल्पनीय होता है।

> ७२ ज जाणेज्ज सुणेज्जा वा पुण्णठ्टा पगड इम। त भवे भत्तपाण तु सजयाण अकप्पिय।। (द ५ (१) ४६ ग, घ, ५० क, ख)

मुनि यह जान जाये या सुनले कि मक्त-पान पुण्यार्थ तैयार किया हुआ है तो वह मक्त-पान संयति के लिए अकल्पनीय होता है।



Mar |

69

ज जाणेज्ज सुणेज्जा वा विणमहा पगड इम। त मवे मत्तपाण तु सजयाण अकप्पिय।।

(द ५ (१) ५१ ग, घ, ५२ क, ख)

मुनि यह जान ले या सुनले की भक्त-पान वनीपको-भिखारियों के निमित्त तैयार किया हुआ है, तो वह भक्त-पान सयति के लिए अकल्पनीय होता है।

68

मीसजाय च वज्जए।

(द ५ (१) ५५ घ)

मुनि मिश्रजात आहार न ले।

७५

ज जाणेज्ज सुणेज्जा वा समणहा पगड इम। त भवे भत्तपाण तु सजयाण अकप्पिय।

(द ५ (१) ५३ ग, घ, ५८ क, ख)

मुनि यह जान जाये या सुन ले कि भक्त-पान श्रमणो के निभित्त तैयार किया गया है तो वह भक्त-पान सयति के लिए अकल्पनीय होता है।







७६ उग्गम से पुच्छेज्जा। (द ५ (१) ५६ क)

सयमी मुनि गृहस्थ से आहार का उद्गम पूछे।

99

सोच्या निस्सकिय सुद्ध पडिगाहेज्ज सजए।

(द ५ (१) ५६ ग, घ)

दाता से प्रश्न का उत्तर सुनकर मुनि निशकित और शुद्ध आहार ले।

> . जिल्ला

पुष्फेसु होज्ज उम्मीस बीएसु हरिएसु वा। त भवे भत्तपाण तु सजयाण अकप्पिय।। (द ५ (१) ५७ ग, घ, ५८ क. ख)

यदि भक्त-पान पुष्प, बीज और हरियाली से उन्मिश्र हो तो वह भक्त-पान सयति के लिए अकल्पनीय होता है।

**J** 

७६

उदगम्मि होज्ज निक्खित उत्तिगपणसेसु वा। त भवे भत्तपाण तु सजयाण अकप्पिय।। (द ५ (१) ५६ ग

(द ५ (१) ५६ ग, घ, ६० क, ख)

यदि भक्त-पान पानी, उत्तिग और पनक पर निक्षिप्त हो तो वह मक्त-पान सयति के लिए अकल्पनीय होता है।

50

तेजिम्म होज्ज निक्खित त च सघिष्टिया दए। त भवे भत्तपाण तु सजयाण अकप्पिय।।

(द ५ (१) ६१ ग, घ, ६२ क, ख)

यदि भक्त-पान अग्नि पर निक्षिप्त हो और उसका (अग्नि का) स्पर्श कर दे तो वह भक्त-पान संयति के लिए अकल्पनीय होता है।

59

आलोए गुरुसगासे ज जहा गहिय भवे !

(द ५ (१) ६० ग, घ)

भिक्षा से लौटकर मुनि गुरु के समीप आलोचना करे— जिस प्रकार से भिक्षा ली हो उसी पकार से गुरु को कहे।

S C

८२ अहो जिणेहिं असावज्जा वित्ती साहूण देसिया।

(द ५ (१) ६२ क, ख)

कितना आश्चर्य है कि जिन भगवान् ने साधुओं के लिए निरवद्य भिक्षावृत्ति का उपदेश दिया है।

ς3

मोक्खसाहणहेउस्स साहुदेहस्स घारणा।

(द ५ (१) ६२ ग, घ)

मोक्ष-साधना के हेतुभूत सयमी शरीर के धारण के लिए मुनि आहार करे।

58

जइ मे अणुग्गह कुज्जा साहू होज्जामि तारिओ।

(द ५ (१) : ६४ ग, घ)

मोक्षार्थी मुनि सोचे—यदि आचार्य और साधु मुझ पर अनुग्रह करे—मेरे द्वारा आनीत मोजन मे सहभागी बने तो मैं निहाल हो जाऊ—मानू कि उन्होंने मुझे भवसागर से तार दिया।

S KO

A COM

५५ साहवो तो चियत्तेण निमतेज्ज जहक्कम।

(द ५ (१) ६५ क, ख)

मुनि प्रेमपूर्वक साघुओं को यथाक्रम से भोजन के लिए निमन्त्रित करे।

> ५६ जड़ तत्थ केइ इच्छेज्जा तेहि सद्धि तु भुजए। (द ५ (१) ६५ ग, घ)

निमन्त्रित साघुओं में से यदि कोई साघु भोजन करना चाहे तो उनके साथ भोजन करे।

50

अह कोइ न इच्छेज्जा तओ मुजेज्ज एक्कओ। (द ५ (१) ६६ क, ख)

यदि कोई साघु भोजन करना न चाहे तो मुनि अकेला ही भोजन करे।







दद आलोए भायणे साहू जय अपरिसाडय।

(द ५ (१) ६६ ग, घ)

मुनि खुले पात्र मे यतनापूर्वक नीचे नहीं डालता हुआ भोजन करे।

τξ

तित्तग व कडुय व कसाय अबिल व महुर लवण वा। एय लद्धमन्नह्र—पउत्ता महुधय व भुजेज्ज सजए।

(द ५ (१) ६७)

गृहस्थ के लिए बना हुआ—तीता, कडुआ, कसैला, खट्टा, मीठा या नमकीन—जो भी आहार उपलब्ध हो उसे सयमी मुनि मधु-धृत की माति खाये।

ξο

उप्पण नाइहीलेज्जा अप्प पि बहु फासुय।

(द ५ (१) ६६ क. ख)

मुनि विधिपूर्वक प्राप्त आहार की निन्दा न करे। प्रासुक आहार अल्प या अरस होते हुए भी बहुत या सरस होता है।

M. S. C.

ξ9

मुहालद्ध मुहाजीवी भुजेज्जा दोसवज्जिय। (द ५ (१) ६६ ग, घ)

मुधाजीवी मुनि मुधालब्ध और दोष-वर्जित आहार को समभाव से खाये।

> ६२ दुल्लहा उ मुहादाई मुहाजीवी वि दुल्लहा। (द ५ (१) १०० क, ख)

मुघादायी दुर्लम है और मुघाजीवी भी दुर्लभ है।

६३ मुहादाई मुहाजीवी दो वि गच्छति सोग्गइ। (द ५ (१) १०० ग, घ)

मुघादायी और मुघाजीवी—दोनो सुगति को प्राप्त होते हैं।



(S)

६४ पिंडग्गह सिलिहित्ताण लेव—मायाए सजए। (द ५ (२) १ क. ख)

मुनि पात्र मे रहे लेप-मात्र को पोछकर सब खा ले।

६५ दुगध वा सुगध वा सव्य भुजे न छड्डए। (द ५ (२) १ ग, घ)

आहार दुर्गन्धयुक्त हो या सुगन्धयुक्त मुनि सब खा ले। जूठा न छोडे।

> ६६ कालेण निक्खमे भिक्खू कालेण य पडिक्कमे। (द ५ (२) ४ क, ख)

मुनि समय पर भिक्षा के लिए जाए और समय पर वापिस आ जाये।





O CO

ξω

सइ काले चरे भिक्खू कुज्जा पुरिसकारिय।

(द ५ (२) ६ क, ख)

मुनि समय होने पर भिक्षा के लिए जाए। पुरुषकार-श्रम करे।

ξ٣

तहेवुच्यावया पाणा भत्तद्वाए समागया। त—उज्जुय न गच्छेज्जा जयमेव परक्कमे।।

(द ५ (२) ७)

इसी प्रकार मुनि जहा नाना प्रकार के प्राणी भोजन के लिए एकत्रित हो मुनि उनके सम्मुख न जाए। उन्हे भय न हो, इस प्रकार यतनापूर्वक जाए।

ξξ

गोयरग्ग-पविहो उ न निसीएज्ज कत्थई।

(द ५ (२) ८ क, ख)

गोचरी के लिए गया हुआ मुनि गृहस्थ के घर मे न बैठे।









900

कह च न पबधेज्जा चिहित्ताण व सजए।

(द. ५ (२) - = ग, घ)

गोचरी के लिए गया हुआ मुनि गृहस्थ के घर में खडा रहकर धर्म-कथा न कहे।

909

त अइक्कमित्तु न पविसे न चिह्ने चक्खु-गोयरे। एगतमवक्कमित्ता तत्थ चिह्नेज्ज सजए।।

(द ५ (२) ११)

गृहस्थ के घर पर आहार के लिए उपस्थित श्रमण ब्राह्मण, कृपण या वनीपक आदि को लाँघकर मुनि घर मे प्रवेश न करे। गृहस्वामी या श्रमण आदि की दृष्टि पहुंचे वहा भी खडा न रहे, किन्तु एकान्त मे जाकर खडा हो जाए।

### 902

अप्पत्तिय सिया होज्जा लहुत्त पवयणस्स वा।

(द ५ (२) भग, घ)

भिक्षाचरों को लाधकर घर में प्रवेश करने र अप्रेम हो सकता है अथवा उससे प्रवचन-धर्म की लघुता होती है।





**१०३** तओ तम्मि नियत्तिए

उवसकमेज्ज भत्तहा।

(द ५ (२) १३ ख, ग)

वहा से भिक्षाचरों के चले जाने के पश्चात् सयमी मुनि आहार के लिए प्रवेश करे।

908

समुयाण चरे भिक्खू कुल उच्चावय सया। नीय कुलमइक्कम्म ऊसढ नाभिधारए।

(द. ५ (२) : २५)

मिक्षु सदा समुदान भिक्षा करे, उच्च और नीच समी कुलों में जाए। नीच कुल को छोड़कर उच्च कुल में न जाए।

904

अदीणो वित्तिमेसेज्जा न विसीएज्ज पडिए

(द ५ (२) २६ क, ख)

मुनि अदीनमाव से वृत्ति (भिक्षा) की एषणा करे, न मिलने पर विषाद न`करे।







## १०६ मायन्ने एसणारए।

(द ५ (२) २६ घ)

मुनि मात्रा को जानने वाला हो, प्रासुक की एषणा मे रत हो।

#### 900

बहु परघरे अत्थि विविह खाइमसाइम। न तत्थ पडिओ कुप्पे इच्छा देज्ज परो न वा।

(द ५ (२) २७)

गृहस्थ के घर मे नाना प्रकार का और प्रचुर खाद्य-स्वाद्य होने पर भी गृहस्थ न दे तो पडित मुनि कोप न करे। यह सोचे—उसकी अपनी इच्छा है, दे या न दे।

## 905

वदमाणो न जाएज्जा।

(द ५ (२) २६ ग)

मुनि वन्दना (स्तुति) करता हुआ याचना न करे।







### 905

एवमन्नेसमाणस्स सामण्णमणुचिहुई।

(द ५ (२) ३० ग, घ)

इस प्रकार समुदानचर्या का अन्वेषण करने वाले मुनि का श्रामण्य निर्बाधमाव से टिकता है।

990

दुत्तोसओ य से होइ निव्वाण च न गच्छई।

(द ५ (२) ३२ ग, घ)

लोभी साधु जिस किसी वस्तु से सन्तुष्ट नहीं होता तथा निर्वाण को प्राप्त नहीं होता।

999

सतुष्ठो सेवई पत लूहविती सुतोसओ।

(द ५ (२) ३४ ग, घ)

आत्मार्थी मुनि सन्तुष्ट होता है, प्रान्त (असार) आहार का सेवन करता है, रूक्षवृत्ति और जिस किसी भी वस्तु से सन्तुष्ट होने वाला होता है।





992

सुर वा मेरग वा वि अन्न वा मज्जग रस ससक्ख न पिबे भिक्खू जस सारक्खमप्पणो।।

(द ५ (२) ३६)

अपने सयम की रक्षा करता हुआ भिक्षु सुरा, मेरक या अन्य किसी प्रकार का मादक रस आत्म-साक्षी से न पीए।

> 99३ वर्ड्ड सोडिया तस्स मायामोस च भिक्खुणो। अयसो य अृनिव्वाण

सयय च असाह्या।

(द ५ (२) ३८)

उस भिक्षु के उन्मत्तता, माया-मृषा, अयश, अतृप्ति और सतत असाधुता—ये दोष बढते हैं।



998

आयरिए नाराहेड् समणे यावि तारिसो गिहत्था वि ण गरहति जेण जाणति तारिस।।

(द ५ (२) ४०)

मद्यप-मुनि न तो आचार्य की आराधना कर पाता है और न अन्य श्रमणो की भी। गृहस्थ भी उसे मद्यप मानते है इसलिए उसकी गर्हा करते हैं।

११५

एव तु अगुणप्पेही
गुणाण च विवज्जओ।
तारिसो मरणते वि
नाराहेड सवर।।

(द ५ (२) ४१)

इस प्रकार अगुणो की प्रेक्षा (आसेवना) करने वाला और गुणो को वर्जने वाला मुनि मरणान्तकाल मे भी सवर की आराधना नहीं कर पाता।



# अमण सूक्त



**११६** मज्जप्पमायविरओ

तवस्सी अइउक्कसो।

(द ५ (२) ४२ ग, घ)

तपस्वी मद्य-प्रमाद से विरत होता है और गर्व नहीं करता।

990

तस्स पस्सह कल्लाण अणेगसाहुपूड्य।

(द ५ (२) ४३ क, ख)

मेधावी तपस्वी के अनेक साधुओ द्वारा प्रशसित (विपुल और अर्थ-सयुक्त) कल्याण को स्वय देखो।

> ११८ एव तु गुणप्पेही आराहेइ सवर।

> > (द ५ (२) ४४ क, घ)

इस प्रकार गुण की प्रेक्षा (आसेवना) करने वाला मुनि मरणान्तकाल मे भी सवर की आराधना करता है।



995

आयरिए आराहेइ समणे यावि तारिसो।

(द ५ (२) ४५ क, ख)

वैसा गुणी साधु आचार्य की आराधना करता है और श्रमणो की भी।

920

गिहत्था वि ण पूयति जेण जाणति तारिस।

(द ५ (२) ४५ ग, घ)

गृहस्थ भी उसे शुद्ध साधु मानते हैं, इसलिए उसकी पूजा करते हैं।

PÇP

नरय तिरिक्खजोणि वा बोही जत्थ सुदुल्लहा।

(द ५ (२) ४८ ग, घ)

तपादि का चोर नरक या तिर्यंचयोनि को पाता है जहाँ बोधि दुर्लम होती है।

922

तिव्वलज्ज गुणव विहरेज्जासि।

(द ५ (२) ५० घ)

भिक्षु उत्कृष्ट सयम और गुण से सम्पन्न होकर विचरे। 9२३

गणिमागमसपन्न।

(द६ १ग)

गणी आगम-सम्पदा से युक्त होते हैं।

928

सिक्खाए सुसमाउत्तो।

(द६ ३घ)

गणी शिक्षा में समायुक्त होते हैं।

१२५ आयारगोयर भीम सयल दुरहिड्डिय।

(द६ ४ ग, घ)

मोक्षार्थी निर्ग्रन्थो का पूर्ण आचार का विषय भीम और दुर्धर होता है।





**१२६** नन्नत्थ एरिस वुत्त ज लोए परमदुच्चर।

(द६५क, ख)

मानव-जगत् के लिए इस प्रकार का अत्यन्त दुष्कर आचार निर्प्रन्थ दर्शन के अतिरिक्त कहीं नहीं कहा गया है। 920

> विजलहाणभाइस्स न भूय न मविस्सई।

> > (द६ ५ ग, घ)

मोक्ष-स्थान की आराधना करने वाले के लिए ऐसा आचार अतीत मे न कहीं था और न कहीं मविष्य में होगा।

> **१२८** अखडफुडिया कायव्वा।

> > (द६६ग)

मुमुक्षुओं को गुणों की आराधना अखण्ड और अस्फुटित रूप से करनी चाहिए।





१२६ तम्हा पाणवह घोर निग्गथा वज्जयति ण।

(द६ १० ग, घ)

प्राण-वघ को भयानक जानकर निर्प्रन्थ वर्जन करते हैं।

930

नो वि अन्न वयावए।

(द६ ११ घ)

दूसरो से झूठ न बुलवाए।

१३१ नायरति मुणी लोए मे याययणविज्जणो

(द६ १५ ग. घ)

चरित्र-भग के स्थान से बचने वाला मुनि अब्रह्मचर्य का आसेवन नहीं करता।

१३२ तम्हा मेहुणससग्गि निग्गथा वज्जयति ण।

(द६ १६ ग, घ)

(अब्रह्मचर्य महान् दोषो की राशि है) अत निर्ग्रंथ मैथुन के ससर्ग का वर्जन करते हैं।

> १३३ न ते सन्निहिमिच्छन्ति नायपुत्तवओरया।

> > (द६ १७ ग, घ)

जो ज्ञात-पुत्र के वचन मे रत हैं, वे किसी भी वस्तु का सग्रह करने की इच्छा नहीं करते।

938

त पि सजमलज्जहा धारति परिहरति य।

(द६ १६ ग, घ)

मुनि सयम और लज्जा की रक्षा के लिए ही उपाधि रखते हैं और उनका उपयोग करते हैं।





**१३५्** न सो परिग्गहो वुत्तो मुच्छा परिग्गहो वुत्तो।

(द६ २० क, ग)

मुनि के वस्त्र, पात्र आदि को परिग्रह नहीं कहा है। मूर्च्छा को परिग्रह कहा है।

> **५३६** सव्वत्थुवहिणा बुद्धा सरक्खणपरिग्गहे।

> > (द६ २१ क, ख)

बुद्ध पुरुष सयम की रक्षा के निमित्त ही उपाधि ग्रहण करते हैं।

930

अहो निच्च तवोकम्म सव्वबुद्धेहि वण्णिय।

(द६ २२ क, ख)

आश्चर्य है कि सभी बुद्ध पुरुषों ने श्रमणों के लिए नित्य तप कर्म का उपदेश दिया है।





९३८ जा य लज्जासमा वित्ती एगमत्तं च भोयण।

(द६ २२ ग, घ)

उन्होने सयम के अनुकूल वृत्ति और देहपालन के लिए एक बार मोजन करने का उपदेश दिया है।

> १३६ जाइ राओ अपासतो कहमेसणिय चरे ?

> > (द६ २३ ग, घ)

जो त्रस और स्थावर सूक्ष्म प्राणी हैं उन्हे रात्रि मे नहीं देखा जा सकता। निर्प्रन्थ रात्रि मे एषणा-चर्या कैसे कर सकता है?

980

दिया ताइ विवज्जेज्जा राओ तत्थ कह चरे ?

(द६ २४ ग, घ)

मुनि दिन में जीवाकुल मार्ग आदि का विवर्जन कर सकता है पर रात में ऐसा करना शक्य नहीं है। इसलिए निर्म्रन्थ रात को भिक्षा के लिए कैसे जा सकता है ?







### 989

सव्वाहार न मुजति निग्गथा राइभोयण।

(द६ २५ ग, घ)

निर्प्रन्थ रात्रि में किसी भी प्रकार का आहार नहीं करते।

### 982

पुढविकाय न हिसति मणसा वयसा कायसा। तिविहेण करणजोएण सजया सुसमाहिया।

(द६ २६)

सुसमाहित सयमी त्रिविध त्रिविध करणयोग से मन, वचन, काय एव कृत, कारित, अनुमति रूप से पृथ्वीकाय की हिंसा नहीं करते।

## १४३ दोस दुग्गइवङ्कण।

(द६ २८ ख)

पृथ्वीकाय आदि की हिंसा दुर्गतिवर्धक दोष है।



अमण सूक्त

O TO

#### 988

पुढविकायसमारभ जावज्जीवाए वज्जए।

(द६、२८ग, घ)

मुनि जीवन भर के लिए पृथ्वीकाय के समारम्भ का वर्जन करे।

१४५

आउकाय न हिसति मणसा वयसा कायसा।

(द६ २६ क, ख)

निर्ग्रन्थ मन, वचन, काया से अप्काय की हिंसा नहीं करते।

988

तिविहेण करणजोएण सजया सुसमाहिया।

(द६ २६ ग. घ)

सुसमाहित सयमी त्रिविध त्रिविध करणयोग से मन, वचन, काय एव कृत, कारित, अनुमित रूप से अप्काय की हिसा के त्यागी होते हैं।





### १४७ आउकाय विहिसतो हिसई उ तयस्सिए।

(द६ ३० क, ख)

अप्काय की हिसा करता हुआ मनुष्य उसके आश्रित (अनेक प्रकार के त्रस और स्थावर) प्राणियो की हिंसा करता है।

985

आउकायसमारम जावज्जीवाए वज्जए।

(द६:३१ ग, घ)

अतः मुनि जीवन-पर्यंत अप्काय के समारम्म का वर्जन करे।

988

जायतेय न इच्छति पावग जलइत्तए।

(द६ ३२ क, ख)

मुनि जाततेज-अग्नि जलाने की इच्छा नहीं करते।

१५०

तिक्खमन्नयर सत्थ सव्वओ वि दुरासय।

(द६ ३२ ग, घ)

अग्नि दूसरे शस्त्रो से अति तीक्ष्ण शस्त्र और सब ओर





अमण सूत्त

e Me

१५१

भूयाणमेसमाघाओ हव्ववाहो न ससओ।

(द६ ३४ क, ख)

नि सन्देह यह हव्यवाह (अग्नि) जीवो के लिए घातक है।

१५२

त पईवपयावहा सजया किचि नारमे।

(द६ ३४ ग, घ)

सयमी प्रकाश और ताप के लिए अग्निकाय का कुछ भी आरम्भ न करे।

१५३

तेजकायसमारम जावज्जीवार वज्जर।

(द६ ३५ ग, घ)

मुनि जीवन-पर्यन्त अग्निकाय के समारंभ का वर्जन करे।

### १५४

अनिलस्स समारंम बुद्धा मन्नंति तारिस।

(द६ ३६ क, ख)

बुद्ध पुरुष वायु के समारंग को अग्नि समारम्म के तुल्य मानते हैं।





**१५५** सावज्जबहुल चेय नेय ताईहि सेविय।

(द६ ३६ ग, घ)

वायुकाय का समारभ प्रचुर पाप-युक्त है। यह छहकाय के त्राता मुनियों के द्वारा आसेवित नहीं है।

> १५६ न ते वीइउमिच्छन्ति वीयावेऊण वा पर।

> > (द६ १ ३७ ग, घ)

इसलिए निर्ग्रन्थ वीजन आदि से हवा करना तथा दूसरो से करवाना नहीं चाहते।

9५७

न ते वायमुईरति जय परिहरति य।

(द६ ३८ ग, घ)

निर्ग्रन्थ वस्त्र आदि से वायु की उदीरणा नहीं करते, किन्तु यतनापूर्वक उनका परिमोग करते हैं।

१५८ दोस दुग्गइवढ्ढण।

(द६ ३६ ख)

वायुकाय का समारभ दुर्गति-वर्धक दोष है।







## **१५६** वाउकायसमारभ जावज्जीवाए वज्जए।

(द६ ३६ ग, घ)

अत निर्ग्रन्थ जीवन-पर्यन्त वायुकाय के समारम का वर्जन करते हैं।

> **१६०** वणस्सइ न हिसति मणसा वयसा कायसा।

> > (द६ ४० क, ख)

्र निर्ग्रन्थ मन, वचन, काया से वनस्पतिकाय की हिंसा नहीं करते।

> , **१६१** तिविहेण करणजोएण सजया सुसमाहिया

> > (द६ ४० ग, घ)

सुसमाहित सयमी त्रिविध त्रिविध करणयोग से—मन, वचन, काया एव कृत, कारित, अनुमोदन से वनस्पतिकाय की हिसा के त्यागी होते हैं।



१६२ वणस्सइ विहिसतो हिसई उ तयस्सिए।

(द६ ४१ क. ख)

वनस्पति की हिंसा करता हुआ मनुष्य उसके आश्रित (अनेक त्रस और स्थावर) जीवो की हिंसा करता है।

9६३

वणस्सइसमारम जावज्जीवाए वज्जए।

(द६ ४२ ग, घ)

निर्ग्रन्थ जीवन-पर्यन्त वनस्पति के समारम का वर्जन करे।

१६४

तसकाय न हिंसति मणसा वयसा कायसा।

(द६ ४३ क, ख)

निर्ग्रन्थ मन, वचन, काया से त्रसकाय की हिंसा नहीं करते।

१६५

तिविहेण करणजोएण सजया सुसमाहिया।

(द६ ४३ ग. घ)

सुसमाहित सयमी त्रिविध त्रिविध करणयोग से—मन, वचन, काया एवं कृत, कारित व अनुमित से त्रसकाय की हिसा के त्यागी होते हैं।





१६६ तसकाय विहिसतो हिसई उ तयस्सिए।

(द६ ४४ क, ख)

त्रसकाय की हिंसा करता हुआ मनुष्य उसके आश्रित (अनेक त्रस-स्थावर) प्राणियों की हिंसा करता है।

> १६७ दोस दुग्गइवड्डण।

> > (द६ ४५ ख)

त्रसकाय के समारम को दुर्गति-वर्धक दोष जाने।

**१६८** तसकायसमारभ जावज्जीवाए वज्जए।

(द६ ४५ ग, घ)

मुनि जीवन-पर्यंत त्रसकाय के समारम का वर्जन करे।

१६६ ताइ तु विवज्जतो सजम अणुपालए।

(द६ ४६ ग, घ)

जो अकल्पनीय वस्तु हो उसका वर्जन करता हुआ मुनि संयम का पालन करे।





#### 900

अकप्पिय न इच्छेज्जा पडिगाहेज्ज कप्पिय।

(द६ ४७ ग, घ)

मुनि अकल्पनीय (पिण्ड, शय्या-वसति, वस्त्र और पात्र) को ग्रहण करने की इच्छा न करे। अल्पनीय ग्रहण करे।

#### 909

पिड सेज्ज च वत्थ च चउत्थ पायमेव य। अकप्पिय न इच्छेज्जा पडिगाहेज्ज कप्पिय।।

(द६ ४७)

मुनि अकल्पनीय पिण्ड शय्या-वसति, वस्त्र और पात्र को ग्रहण करने की इच्छा न करे किन्तु कल्पनीय ग्रहण करे।

### ৭७२

वह ते समणुजाणति।

(द६ ४८ ग)

(जो मुनि नित्याग्र, क्रीत, औद्देसिक और आस्त आहार ग्रहण करते हैं) वे प्राणिवध का अनुमोदन करते हैं।





# अमण सूक्त



### **903**

वज्जयति ठियप्पाणो निग्गथा धम्मजीविणो।

(द६ ४६ ग, घ)

अत धर्मजीवी स्थितात्मा निर्ग्रंथ, नित्याग्र, क्रीत, औद्देशिक, आहत अशन, पान आदि का वर्जन करते हैं।

908

मुजतो असणपाणाइ आयारा परिभस्सइ।

(द६ ५० ग, घ)

जो मुनि गृहस्थ के पात्र में अशन, पान आदि खाता है वह श्रमण के आचार से म्रष्ट होता है।

904

जाइ छन्नति भूयाइ दिह्रो तत्थ असजमो।

(द६ ५१ ग, घ)

बर्तनों को सचित्त जल से घोने में और उस जल को डालने मे प्राणियो की हिंसा होती है। अत वहाँ गृहस्थों के बर्तन में, भोजन करने मे, ज्ञानियो ने असंयम देखा है।







१७६ पच्छाकम्म पुरेकम्म सिया तत्थ न कप्पई।

(द६ ५२ क, ख)

गृहस्थ के बर्तन में भोजन करने में 'पश्चात् कर्म' और 'पुर कर्म' की संभावना है। अत वह निर्प्रन्थ के लिए कल्प्य नहीं है।

900

एयम्ड न भुजति निग्गथा गिहिभायणे।

(द६ ५२ ग, घ)

एतदर्थ निर्ग्रन्थ गृहस्थ के बर्तन मे भोजन नहीं करते।

905

अणायरियमज्जाण आसङ्तु सङ्तु वा।

(द६ ५३ ग, घ)

आर्यों के लिए आसन्दी, पलग, मञ्च और आसालक पर बैठना या सोना अनाचीर्ण है।







१७६ गभीरविजया एए पाणा दुप्पडिलेहगा।

(द६ ५५ क, ख)

आसन्दी आदि गम्भीर-छिद्र वाले होते हैं। इनमें प्राणियो का प्रतिलेखन करना कठिन है।

950

आसदीपलियका य एयमङ्घ विविज्जया।

(द६ ५५ ग, घ)

इसलिए आसन्दी, पलग आदि पर बैठना या सोना निर्प्रन्थ के लिए वर्जित है।

> १८१ विवत्ती बमचेरस्स।

> > (द६ ५७ क)

गृहस्थ के घर मे बैठने से

(१) ब्रह्मचर्य का विनाश होता है।

952

पाणाण अवहे वहो।

(द६ ५७ ख)

\_(२) प्राणियो का अवधकाल मे वध होता है।

**१८३** वणीमगपडिग्घाओ ।

(द६ ५७ ग)

(३) भिक्षाचरों के अन्तराय होता है।

958

पडिकोहो अगारिण।

(द६ ५७ घ)

(४) घरवालो को क्रोध उत्पन्न होता है।

१८५

अगुत्ती बमचेरस्स।

(द६ ५८ क)

(५) ब्रह्मचर्य असुरक्षित होता है।

958

इत्थीओ यावि सकण।

(द६ ५८ ख)

(E) स्त्री के प्रति शका उत्पन्न होती है।

950

वोक्कतो होई आयारो जढो हवई सजमो।

(द६६०ग,घ)

जो साधु स्नान करने की अभिलाषा करता है उसके आचार का उल्लंघन होता है और उसका सयम परित्यक्त होता है।

४२८





### १८८ वियडेणुप्पिलावए ।

(द६ ६१ घ)

प्रासुक जल से स्नान करने वाला भिक्षु भी भूमि मे रहे हुए सूक्ष्म प्राणियो को जल से प्लावित करता है।

95,5

तम्हा ते न सिणायति सीएण उसिणेण वा।

(द६ ६२ क, ख)

इसलिए मुनि शीत या उष्ण जल से स्नान नहीं करता।

980

जावज्जीव वय घोर असिणाणमहिझगा।

(द६ ६२ ग, घ)

निर्प्रन्थ जीवन भर घोर अस्नान व्रत का पालन करते हैं।

959

गायस्सुव्वष्टणहाए नायरति कयाइ वि।

(द६ ६३ ग, घ)

मुनि शरीर का उबटन करने के लिए गन्ध-चूर्ण, कल्क, लोघ्ने, पद्मकेसर आदि का प्रयोग नहीं करते।



S V

१६२

मेहुणा उवसतस्स कि विभूसाए कारियं।

(द६ ६४ ग, घ)

मैथुन से निवृत्त मुनि को विमूषा से क्या प्रयोजन ?

9६३ ससारसायरे घोरे जेण पडइ दुरुत्तरे।

(द६ ६५ ग, घ)

विभूषा से साघु दुस्तर ससार-सागर में गिरता है।

१६४ विभूसावत्तिय चेय बुद्धा मन्नति तारिस।

(द६ ६६ क, ख)

विभूषा में प्रवृत्त मन को ज्ञानी विभूषा करने के तुल्य ही चिकने कर्म के बन्धन का हेत् मानते हैं।

984

सावज्जबहुल चेय नेय ताईहि सेविय।

(द६ ६६ ग, घ)

यह प्रचुर पापयुक्त है। यह छहकाय के त्राता मुनियो द्वारा आसेवित नहीं है।





१६६ उउप्पसन्ने विमले व चिदमा सिद्धि विमाणाइ उवेति ताइणो।

(द६ ६८ ग, घ)

त्राता मुनि शरद-ऋतु के चन्द्रमा की तरह मल-रहित होकर सिद्धि या सौधर्मावतसक आदि विमानो को प्राप्त करते हैं।

१६७

असच्चमोस सच्च च गिर भासेज्ज पन्नव।

(द७ ३क, घ)

प्रज्ञावान् मुनि असत्याऽनृषा (व्यवहार-भाषा) और सत्य भाषा बोले।

> 9६८ तम्हा सो पुड़ो पावेण, कि पुण जो मूस वए।

> > (द७ ५ग, घ)

जो सत्य लगने वाली असत्य भाषा बोलता है उससे भी वह पाप से स्पृष्ट होता है तो फिर उसकी तो बात ही क्या जो साक्षात् मृषा-मिथ्या बोलता है।



9६६ सपयाईयमझे वा, त पि धीरो विवज्जए।

(द७७ग, घ)

जो भाषा वर्तमान और अतीत से सम्बन्धित अर्थ के विषय में शंकित हो, उसका भी धीर-पुरुष विवर्जन करे।

२००

निस्सिकिय भवे ज तु, एवमेय ति निहिसे।

(द७ १० ग, घ)

जो अर्थ निशकित हो (उसके बारे मे ही) 'यह इस प्रकार ही है'—ऐसा कहे।

२०१

वाहिय वा वि रोगि ति

(द७ १२ ग, घ)

रोगी को रोगी एव चोर को चोर नहीं कहना चाहिए।

२०२

दमए दुहए वा वि, नेव भारोज्ज पन्नव।

(द७ १४ ग, घ)

ओ द्रमक । ओ दुर्भग!--प्रज्ञावान् इस प्रकार न बोले।



O CO

२०३ ने गोले व

होले गोले वसुले ति, इत्थिय नेवमालवे।

(द ७ १६ ग, घ)

हे होले <sup>1</sup>, हे गोले <sup>1</sup>, हे वृषले <sup>1</sup>—इस प्रकार स्त्रियो को आमत्रित न करे।

२०४

होल गोल वसुले ति, पुरिस नेवमालवे।

(द७ १६ ग, घ)

हे होल <sup>1</sup>, हे गोल <sup>1</sup>, हे वृषल <sup>1</sup>—इस प्रकार पुरुष को आमत्रित न करे।

२०५

जाव ण न विजाणेज्जा, ताव जाइ ति आलवे।

(द ७ २१ ग. घ)

स्त्री है या पुरुष-ऐसा निश्चित रूप से न जान ले तब-तक 'जाति' शब्द से बोले।





(द. ७ - २७ ग, घ)

बैल हल में जोतने योग्य है, वहन करने योग्य है, रथ में जोतने योग्य है—मुनि इस प्रकार न बोले।

**200** 

तहा फलाइं पक्काइ, पायखज्जाइं नो वए।

(द ७ : ३२ क, ख)

ये फल पके हुए हैं, पका कर खाने योग्य हैं—मुनि इस प्रकार न कहे।

202

वेलोइयाइ टालाइ, वेहिमाइ ति नो वए।

(द ७ ३२ ग, घ)

ये फल अविलम्ब तोडने योग्य हैं, इनमें गुठली नहीं पड़ी है, ये दो दुकड़े करने योग्य हैं—मुनि इस प्रकार न कहे।





२०६ लाइमा भज्जिमाओ ति पिहुखज्ज ति नो वए।

(द ७ ३४ ग, घ)

औषधिया काटने योग्य हैं, भूनने योग्य हैं, चिडवा बनाकर खाने योग्य है—मृनि इस प्रकार न बोले।

**२**90

तहेव सखिं नच्चा, किच्च कप्ज ति नो वए।

(इ. ६: ३६ क, ख)

इसी प्रकार संखिंख (जीमनवार) और मृतमोज को जानकर—ये कृत्य करणीय हैं, मुनि इस प्रकार न कहे।

299

तेणग वा वि वज्झे ति, सुतित्थ ति य आवगा।

(द६ ३६ ग, घ)

चोर मारने योग्य हे, नदी अच्छे घाट वाली है--मुनि इस प्रकार न बोले।





तहा नईओ पुण्णाओ, कायतिज्ज ति नो वए।

(द ७ ३८ क, ख)

नदियाँ पूर्ण हैं, वे शरीर से पार करने योग्य हैं—मुनि इस प्रकार न बोले।

#### 293

नावाहि तारिमाओ ति, पाणिपेज्ज ति नो वए।

(द ७ ३८ ग, घ)

निदया नौका के द्वारा पार करने योग्य हैं, तट पर बैठे हुए प्राणी उसका जल पी सकते हैं—मुनि इस प्रकार न बोले।

### 298

कीरमाण ति वा नच्चा, सावज्ज न लवे मुणी।

(द ७ ४० ग, घ)

दूसरे के लिए किए जा रहे सावद्य व्यापार को जानकर मुनि सावद्य वचन न बोले।





२१५ सुकडे ति सुपक्के ति सुफिन्ने सुहडे मडे। सुनिष्टिए सुलड्डे ति सावज्ज वज्जए मुणी।।

(द७ ४१)

बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा पकाया है, शाक आदि को बहुत अच्छा छेदा है, (कडवास का) बहुत अच्छा हरण किया है, (घी आदि) बहुत अच्छा मरा है, बहुत अच्छा रस निध्यन्न हुआ है, बहुत ही इष्ट है—मुनि ऐसी सावद्य भाषा का वर्जन करे।

> २१६ अचक्कियमवत्तव्व अचित चेव नो वए।

> > (द६ ४३ ग, घ)

यह वस्तु अभी बेचने योग्य नहीं है, इसका गुण-वर्णन नहीं किया जा सकता, वह अचिन्त्य है—साधु इस प्रकार न कहे।



२१७

सव्वमेय वइस्सामि। सव्वमेय ति नो वए।।

(द७ ४४ क, ख)

मै यह सब कह दूगा यह सर्व है—ज्यो-का-त्यो है, मुमुक्षु इस प्रकार न बोले।

२१८

अणुवीइ सव्व सव्वत्थ। एव भारोज्ज पन्नव।।

(द७ ४४ ग, घ)

सर्वत्र—सब प्रसगो मे सर्व वचन—विधियो का अनुचिन्तन कर प्रज्ञावान् पुरुष जैसे पाप का आगमन न हो वेसे बोले।

२१६

इम गेण्ह इम मुच, पणिय नो वियागरे।

(द ७ - ४५ ग, घ)

इस पण्य-वस्नु को खरीद लो इसको वेच डालो—साधु ऐसी भाषा न बोले।







२२० कए वा विक्कए वि वा। अणवज्ज वियागरे।।

(द ७ ४६ ख घ)

क्रय या विक्रय के प्रसग मे मुनि अनवद्य वचन बोले।

२२१

कया णु होज्ज एयाणि, मा वा होउ ति नो वए।

(द७ ५१ ग घ)

वायु वर्षा गर्मी, सर्दी, क्षेम, सुभिक्ष और शिव—ये कब होगे अथवा ये न हो तो अच्छा रहे—इस प्रकार न कहे।

२२२

भासाए दोसे य गुणे य जाणिया। तीसे य दुड्डे परिवज्जए सया।।

(द७ ५६ क ख)

भाषा के दोष और गुणो को जानकर दोषपूर्ण भाषा का जो मुनि सदा वर्जन करता है वह प्रबुद्ध है।





२२३ पुढविदगअगणिमारुय, तणरुक्ख सबीयगा।

(द ८ २ क, ख)

पृथ्वी, उदक (जल), अग्नि, वायु और बीज पर्यन्त तृण-वृक्ष जीव हैं।

> २२४ तसा य पाणा जीव ति

(द ८ २ग)

त्रस प्राणी जीव है।

२२५ पुढिव भित्ति सिल लेलु। नेव भिदे न सलिहे।

(द ८ ४ क, ख)

सयमी पुरुष पृथ्वी, भित्ति (दरार), शिला और ढेले का भेदन न करे और न उन्हें कुरेदे।







२२६ तिविहेण करणजोएण सजए सुसमाहिए।।

(द ८ ४ ग, घ)

सुसमाहित सयमी तीन करण और तीन योग से पृथ्वी जीवों के प्रति अहिंसक रहे।

२२७

सुद्धपुढवीए न निसिए ससरक्खम्मि य आसणे।

(द द ५ क. ख)

मुनि शुद्ध पृथ्वी—सचित्त अथवा मुंड पृथ्वी और सचित्त रज से ससुष्ट आसन पर न बैठे।

> २२८ पमज्जित्तु निसीएज्जा जाङता जस्स ओग्गह।।

> > (द द ५ ग, घ)

अचित्त मूमि पर प्रमार्जन कर और वह जिसकी हो उसकी अनुमति ले बैठे।





२२६ सीओदग न सेवेज्जा सिलवृह हिमाणि य।

(द द ६ क, ख)

सयमी शीतोदक (सचित्त जल), ओले, बरसात के जल और हिम का सेवन न करे।

२३०

उसिणोदग तत्तफासु य पडिगाहेज्ज सजए।

(द द ६ ग, घ)

सयमी तप्त होने पर जो प्रासुक हो गया हो, वैसा जल ले।

239

उदउल्ल अप्पणो काय नेव पुछे न सलिहे।

(द ८ ७ क. ख)

मुनि सचित्त जल से भीगे अपने शरीर को न पोछे और न मले।





२३२ समुप्पेह तहाभूय नो ण सघट्टए मुणी।।

(द ८ ७ ग, घ)

शरीर को तथामूत (भीगा हुआ) देखकर उसका स्पर्श न करे।

२३३ न उजेज्जा न घट्टेज्जा नो ण निव्वावए मुणी।।

(द द द ग, घ)

मुनि अङ्गार, अग्नि आदि को न प्रदीप्त करे, न स्पर्श करे और न बुझाए।

> २३४ न वीएज्ज अप्पणो काय बाहिर वा वि पोग्गल।। (द ८ ६ ग, घ)

मुनि वीजन, पत्र, शाखा या पंखे से अपने शरीर अथवा बाहरी पुद्गलो पर हवा न डाले।







२३५ गहणेसु न चिड्डेज्जा बीएसु हरिएसु वा।

(द द ११ क, ख)

मुनि' वन-निकुञ्ज के बीच, बीज और हरित आदि पर खडा न रहे।

> २३६ तणरुक्ख न छिदेज्जा फल मूल व करसई।

> > (द ८ १० क, ख)

मुनि तृण, वृक्ष तथा किसी भी फल या मूल का छेदन न करे।

> २३७ आमग विविह बीय मणसा वि च पत्थए।।

> > (द ८ १० ग, घ)

मुनि विविध प्रकार के सचित बीजो की मन से भी इच्छा न करे।







२३८

अह सुहुमाइ पेहाए आस चिट्ठ सएहि वा।।

(द ६ १३ क, घ)

संयमी आठ प्रकार के सूक्ष्म जीवों को देखकर बैठे, खडा हो और सोए।

२३६

सिणेह पुष्फसुहुम च पाणुत्तिग तहेव य।

(द ६ १५ क, ख)

स्नेह, पुष्प, प्राण, उत्तिड्ग-

२४०

पणग बीय हरिय च अडसुहुम च अहम।।

(द ८ १५ ग, घ)

तथा काई, बीज, हरित और अण्ड—ये आठ प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं।







२४९ गणिः ज्य

एवमेयाणि जाणिता सव्वभावेण सजए।।

(द ८ १६ क, ख)

इस प्रकार इन सूक्ष्म जीवों को सब प्रकार से जानकर मुनि सयत हो।

> २४२ धुव च पडिलेहेज्जा जोगसा पायकबल।

> > (द द १७ क, ख)

मुनि पात्र, कम्बल आदि का नियत समय प्रमाणोपेत प्रतिलेखन करे।

> २४३ फासुय पडिलेहित्ता परिद्वावेज्ज सजए।

> > (द ८ १८ ग, घ)

सयमी मुनि प्रासुक मूमि का प्रतिलेखन कर वहा उच्चार आदि का उत्सर्ग करे।







288

न य दिहु सुय सव्व भिक्खु अक्खाउमरिहड्।

(द ८ २० ग, घ)

बहुत सुना जाता है, बहुत देखा जाता है। सब देखे और सुने को कहना भिक्षु के लिए उचित नहीं।

२४५

सुय वा जइ वा दिष्ठ न लवेज्जोवधाइय।

(द द २१ क, ख)

सुना या देखा हुआ औपघातिक वचन साधु न कहे।

२४६

न य केणइ उवाएण गिहिजोग समायरे।।

(द ८ २१ ग, घ)

साधु किसी उपाय से गृहस्थोचित कर्म का आचरण न करे।



286

पुड़ो वा वि अपूड़ो वा लाभालाभ न निहिसे।

(द ८ २२ ग, घ)

पूछने पर या बिना पूछे आहार मिला है या नहीं मिला-यह न कहे।

२४८

चरे उछ अयपिरो

२३ ख) (द ८

वाचालता से रहित होकर उञ्छ' ग्रहण करे।

२४६

अफासुय न भुजेज्जा कीयमुद्देसियाहड ।

(द द २३ ग, घ)

अप्रासुक, क्रीत, औदेशिक और आहत आहार आ जाय तो न खाये।

२५०

मुहाजीवी असबद्धे हवेज्ज जगनिस्सिए।

(द ८ २४ ग, घ)

वह मुघाजीवी, असबद्ध और लोकआश्रित हो।

१ अनेक घरो से थोडा-थोडा आहार लेना।







२५९ अल्लीणगुत्तो निसिए सगासे गुरुणो मुणी।

(द ८ ४४ ग, घ)

शिष्य आलीन और गुप्त (मन और काया से सयत) होकर गुरु के समीप बेठे।

> २५२ त परिगिज्झ वायाए कम्मुणा उववायए।

> > (द ८ ३३ ग, घ)

गुरु के वचन को वाणी से ग्रहण कर कर्म से उसका आचरण करे।

> २५३ न पक्खओ न पुरओ नेव किच्चाण पिझओ।

> > (द ८ ४५ क, ख)

आचार्यों के बराबर न बैठे, आगे और पीछे भी न बैठे।





# २५४ न य उरु समासेज्जा चिट्ठेज्जा गुरुणतिए।

(द ८ ४५ ग, घ)

गुरु के समीप उनके ऊरु से अपना ऊरु सटाकर न बैठे।

> २५५ वड्विक्खलिय नच्चा न त उवहसे मुणी।

> > (द ८ ४६ ग, घ)

किसी को बोलने में स्खलित जानकर भी मुनि उसका उपहास न करे।

### २५६

अन्नद्व पगड लयण भएज्ज संयणासण।

(द ८ ५१ क, ख)

मुनि अन्यार्थ-प्रकृत (दूसरो के लिए बने हुए) गृह, शयन और आसन का सेवन करे।







e Marie

२५७ कोह माण च माय च लोभ च पाववड्डण।

(द = ३६ क, ख)

क्रोध, मान, माया और लोम—इनमे से प्रत्येक पाप को बढाने वाला है।

२५८

जुत्तो य समणघम्मम्मि अड लहइ अणुत्तर।

(द ८ ४२ ग, घ)

श्रमण धर्म मे लगा हुआ मुनि अनुत्तर-फल को प्राप्त होता है।

२५६

जोग च समणधम्मस्मि जुजे अणलसो धुव।

(द ८ ४२ क, ख)

मुनि आलस्य रहित हो। वह योग (मन, वचन और काया) को सदा श्रमण-धर्म मे नियोजित करे।



२६० उच्चारभूमिसपन्न इत्थीपसुविवज्जिय।

(द ८ ५१ ग, घ)

मुनि का स्थान मल-मूत्र विसर्जन की भूमि से युक्त और स्त्री-पशु से रहित होना चाहिए।

२६१

विवित्ता य भवे सेज्जा नारीण न लवे कह।

(द ८ ५२ क, ख)

मुनि एकान्त स्थान हो वहा केवल स्त्रियो के बीच व्याख्यान न दे।

२६२

गिहिसथव न कुज्जा।

(द ६ ५२ग)

मुनि गृहस्थो के साथ परिचय न करे।

२६३

कुज्जा साह्हि सथव।

(द ६ ५२ घ)

मुमुक्षु साधुओं से ही परिचय करे।

२६४

जाए सद्धाए निक्खतो तमेव अणुपालेज्जा।

(द ६ ६० क, ग)

साघु ने जिस श्रद्धा से घर से निकलकर संयम ग्रहण किया, उसी श्रद्धा के साथ उसका पालन करे।

> **२६५** परियायड्डाणमुत्तम ।

> > (दद ६० ख)

प्रव्रज्या स्थान उत्तम है।

२६६

गुणे आयरियसम्मए।

(द द ६० घ)

मुनि आचार्य-सम्मत गुणो की आराधना मे सदा श्रद्धाशील रहे।

२६७

हीलति मिच्छ पडिवज्जमाणा करेति आसायण ते गुरूण।

(द ६ (**१)** २ ग, घ)

जो शिष्य (गुरु मदबुद्धि है, अल्पवयस्क है, अल्पश्रुत है, ऐसा समझ) उसके उपदेश को मिथ्या प्रतिपादित करते हुए उसकी अवहेलना करते हैं, वे गुरु की आशातना करते हैं।

९ गुरु के प्रति विनय का भग



२६८

पगईए मदा वि मवति एगे डहरा वि य जे सुयबुद्धोववेया।

(द ६ (१) ३ क, ख)

कई आचार्य वृद्ध होते हुए भी प्रकृति से ही मन्द' होते हैं और कई अल्पवयस्क होते हुए भी श्रुत और बुद्धि से सम्पन्न होते हैं।

२६६

आयारमता गुणसुड्डिअप्पा जे हीलिया सिहिरिव भास कुज्जा।

(द. ६ (१) ३ ग, घ)

आचारवान् और गुणो से सुस्थितात्मा आचार्य (मले फिर वे मन्द हो या प्राज्ञ) अवहेलना प्राप्त होने पर गुण-राशि को जसी प्रकार भस्म कर डालते हैं जिस प्रकार अग्नि ईंघन-राशि को।

200

ये यावि नाग डहर ति नच्चा आसायए से अहियाय होइ।

४ क. ख) (द ६ (१)

सर्प छोटा है-यह मान कर जो कोई उसकी आशातना करता हे, वह सर्प उसके अहित के लिए होता है।

१ अल्प बुद्धि वाला (सत्प्रज्ञाविकल)।

२ कदर्थना।





e Me

२७१

एवायरिय पि हु हीलयतो। नियच्छई जाइपह खु मदे।

(द६(१) ४ग, घ)

इसी प्रकार (अल्पवयस्क) आचार्य की भी अवहेलना करने वाला मंद शिष्य जातिपथ्य—संसार मे परिग्रमण करता है।

202

आसीविसो यावि पर सुरुहो किं जीवनासाओ पर नु कुज्जा।

(द ६ (१) ५ क, ख)

आशीविष<sup>2</sup> सर्प अत्यन्त रुष्ट हो जाने पर भी जीवन का अंत करने से अधिक क्या कर सकता है ?

203

आयरियपाया पुण अप्पसन्ना अवोहिआसायण नत्थि मोक्खो।

(द६(१) ५गघ)

किन्तु आचार्यपाद अप्रसन्न होने पर अवोधि करते हैं (वोधि-लाम का नाश होता है) अत गुरु की आशातना से मोक्ष नहीं मिलता।

९ ससार अथवा जीव योनिय जातिग म ससार।

– (হ হু)

२ जिसकी दाढ में विष हो वह सर्प।







#### **308**

जो पावग जलियमवक्कमेज्जा एसोवमासायणया गुरूण।

(द ६ (१) ६ क, घ)

मानो कोई जलती अग्नि को लाघता है, यह उपमा गुरु की आशातना करने वाले पर लागू होती है।

### २७५

आसीविस वा वि हु कोवएज्जा एसोवमासायणया गुरूण।

(द ६ (१) ६ ख, घ)

मानो कोई आशीविष सर्प को कुपित करता है, यह उपमा गुरु की आशातना करने वाले पर लागू होती है।

#### २७६

सिया हु से पावय नो डहेज्जा न यावि मोकखो गुरुहीलणाए।

(द ६ (१) ७ क, घ)

कदाचित् अग्नि न जलाए, पर गुरु की अवहेलना से मोक्ष सम्भव नहीं।



SW -

200

आसीविसो वा कुविओ न मक्खे न याति मोक्खो गुरुहीलणाए।

(द६(१) ७ ख, घ)

कदाचित् आशीविषं सर्पं कुपित होने पर भी न डसे, पर गुरु की अवहेलना से मोक्ष सम्मव नहीं।

२७८

सिया विस हलाहल न मारे न यावि मोक्खो गुरुहीलणाए।

(द ६ (१) ७ ग, घ)

कदाचित् हलाहल विष न मारे, पर गुरु की अवहेलना से मोक्ष सम्मव नहीं।

२७६

जो पव्यय सिरसा भेतुमिच्छे, एसोवमासायणया गुरूण।

(द ६ (१) ६ क, घ)

मानो कोई सिर से पर्वत का भेदन करने की इच्छा करता है, यह उपमा गुरु की आशातना करने वाले पर लागू होती है।





२८० सुत्त व सीह पडिबोहएज्जा एसोवमासायणया गुरुण।

(द ६ (१) - ८ ख, घ)

मानो कोई सोए हुए सिंह को जगाता है, गुरु की आशातना करने वाले पर यह उपमा लागू होती है।

2€9

जो वा दए सत्तिअग्गे पहार एसोवमासायणया गुरूण।

(द ६ (१) : ८ ग, घ)

मानो कोई माले की नोक पर प्रहार करता है, गुरु की आशातना करने वाले पर यह उपमा लागू होती है।

₹⊏₹

सिया हु सीसेण गिरिं पि मिदे न यावि मोक्खो गुरुहीलणए। (द ६ (१) . ६ क. घे)

कदाचित् कोई सिर से पर्वत को भी मेद डाले, पर गुरु की अवहेलना से मोक्ष सम्मव नहीं।





२८३ सिया हु सीहो कुविओ न मक्खे न यावि मोक्खो गुरुहीलणाए। (द ६ (१) ६ ख, घ)

कदाचित् सिह कुपित होने पर भी न खाए पर गुरु की अवहेलना से मोक्ष सम्भव नहीं है।

> २८४ सिया न भिदेज्ज व सत्तिअग्ग न यावि मोक्खो गुरुहीलणाए। (द ६ (१) ६ ग, घ)

कदाचित् भाले की नोक भेदन न करे, पर गुरु की अवहेलना से कदापि मोक्ष सम्मव नहीं है।

> २८५ जे मे गुरू सययमणुसासयति ते ह गुरू सयय पूययामि। (द ६ (१) १३ ग, घ)

जो गुरु मुझे लज्जा, दया, संयम और ब्रह्मचर्य की सतत शिक्षा देते हैं, उनकी मैं सतत पूजा करता हूं।



२८६ सुस्सूसए आयरियप्पमत्तो।

(द ६ (१) १७ ख)

शिष्य आचार्य की अप्रमत्त मान से शुश्रूषा करे।

250

आराहइत्ताण गुणे अणेगे से पावई सिद्धिमणुत्तर।

(द ६ (१) १७ ग, घ)

आचार्य की शुश्रूषा करने से वह अनेक गुणो की आराघना कर अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त करता है।

> २८८ जेण कित्ति सुयं सिग्घ निस्सेस चाभिगच्छई।

> > (द ६ (२) २ ग, घ)

विनय के द्वारा मुनि कीर्ति, श्लाघनीय श्रुत और समस्त इष्ट तत्त्वों को प्राप्त होता है।

२८६

आयरिया ज वए मिक्खू तम्हा त नाइवत्तए।

(द ६ (२) १६ ग, घ)

इसलिए आचार्य जो कहे मिक्षु उसका उल्लंघन न करे।





असम्बद्धाः

110

A STATE OF THE STA

Age of the state of the state of the

\*\* , . . . . . .

After the State of State of the State of the

114

5 5 5 7 F

4 4 4 4 4

The second second

The state of the s

217

En in a for a form

21 1 2

egica di mangrida di mangrida



7- E. C.



**२**६३

आलोइय इगियमेव नच्चा जो छन्दमाराहयइ स पुज्जो।

(द ६ (३) १ ग, घ)

जो आचार्य के आलोकित और इगित को जानकर उसके अभिप्राय की आराधना करता है, वह पूज्य है।

२६४

आयारमहा विणय पउजे।

(द ६ (३) २ क)

आचार के लिए विनय का प्रयोग करे।

२६५

गुरु तु नासाययई स पुज्जो।

(द ६ (३) २ घ)

जो गुरु की आशातना नहीं करता, वह पूज्य है।

२६६

राइणिएसु विणय पउजे डहरा वि य जे परियायजेहा।

(द ६ (३) ३ क. ख)

जो अल्पवयस्क होने पर भी दीक्षा मे ज्येष्ठ होते हैं—उन पूजनीय साधुओं के साथ विनयपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।



e May

२६७

ओवावयं वक्ककरे स पुज्जो।

(द ६ (३) ३ घ)

जो गुरु के कहने के अनुसार करता है, वह पूज्य है।

२६८

अन्नायउछ चरई विसुद्ध जवणहुया समुयाण च निच्च।

(द ६ (३) ४ क, ख)

साधु जीवन-यापन के लिए सदा अपना परिचय न देते हुए विशुद्ध उञ्छ की सामुदायिक रूप से चर्या करता है।

२६६

अलद्धुय नो परिदेवएज्जा लद्धु न विकत्थयई स पुज्जो।

(द ६ (३) ४ ग. घ)

जो भिक्षा न मिलने पर खिन्न नहीं होता और मिलने पर श्लाघा नहीं करता, वह पूज्य है।





300

अलोलुए अक्कुहए अमाई अकोउहल्ले य सया स पुज्जो।

(द ६ (३) १० क. घ)

जो आहार और देहादि में आसक्त नहीं होता, चमत्कार प्रदर्शित नहीं करता, माया नहीं करता, कुतूहल नहीं करता, वह पूज्य है।

309

अपिसुणे यावि अदीणवित्ती।

(द ६ (३) १० ख)

जो चुगली नहीं करता, दीनवृत्ति नहीं होता, वह पूज्य है।

302

ते माणए माणरिहे तवस्सी जिड़दिए सच्चरए स पुज्जो।

(द ६ (३) १३ ग, घ)

जो आचार्य अपने शिष्यो को योग्य मार्ग मे स्थापित करते हैं उन माननीय, तपस्वी, जितेन्द्रिय और सत्यरत आचार्य का जो सम्मान करता है, वह पूज्य है।





## ३०३ अणुसासिज्जतो सुस्सूसइ। (द ६ (४) सू ३ (१))

शिष्य आचार्य द्वारा अनुशासित किये जाने पर उसे सुनता है। यह विनय-समाधि है।

३०४

सम्म सपडिवज्जइ।

(द ६ (४) सू ३ (२))

शिष्य अनुशासन को सम्यक् रूप से स्वीकार करता है। यह विनय-समाधि है।

304

वेयमाराहयइ।

(द ६ (४) सू ३ (३))

शिष्य वेद (ज्ञान) की आराघना करता है। यह विनय-समाधि है।





308

जाइमरणाओ मुच्चई इत्थ च चयड सब्बसो।

(द ६ (४) ७ क, ख)

सुविशुद्ध और सुसमाहित चित्त वाला साघु जन्म-मरण से मुक्त होता है तथा नरक आदि अवस्थाओं को पूर्णत त्याग देता है।

300

सिद्धे वा भवइ सासए देवे वा अप्परए महिङ्ढिए।

(द ६ (४) ७ ग, घ)

इस प्रकार वह या तो शाश्वत सिद्ध होता है अथवा अल्प-कर्म वाला महर्द्धिक देव होता है।

305

पुढवि न खणे न खणावए।

(द १० २ क)

साघु पृथ्वी का खनन नहीं करता और न करवाता है।

**३**οξ

सीओदग न पिए न पियावए।

(द १० २ ख)

साधु शीतोदक सचित जल न पीता है और न पिलाता

है।



**क्षि**ण प्रमण सूर

e Me

390

अगणिसत्थ जहा सुनिसिय त न जले न जलावए जे स मिक्खू।

(द १० २ ग, घ)

जो शस्त्र के समान सुतीक्ष्ण अग्नि को न जलाता है और न जलवाता है—वह भिक्षु है।

399

अनिलेण न वीए न वीथावए।

(ব. १० . ३ क)

साधु पखे आदि से हवा न करता है और न करवाता है।

**39**2

हरियाणि न छिंदे न छिदावए।

(द. १०: ३ ख)

साधु हरित का न छेदन करता है और न करवाता है।

393

बीयाणि सया विवज्जयतो सच्चित्त नाहारए जे स भिक्खू।

(द १० ३ ग, घ)

जो बीजो का सदा विवर्जन करता है, जो सचित्त का



#### 398

नो वि पए न पर्यावए जे स भिक्खू। (द १० ४ घ)

जो स्वय न पकाता है और न दूसरो से पकवाता है—वह भिक्षु है।

394

होही अड्डो सुए परे वा त न निहे न निहावए जे स भिक्खू।

(द १० ६ ग, घ)

आहार को प्राप्त कर—यह कल या परसो काम आएगा—इस विचार से जो सन्निधि (सचय) न करता है और न करवाता है—वह भिक्षु है।

३१६

छदिय साहम्मियाण भुजे।

(द १० ६ ग)

साधु अपने साधर्मिको को निमन्नित कर भोजन करता है।

#### 390

भोच्या सज्झायरए य जे स भिक्खू।

(द १० ६ घ)

जो भोजन कर चुकने पर स्वाध्याय मे रत रहता है—वह

मिक्षु है।





395

न सरीर चामिकखई जे स मिक्खू। (द १० १२ घ)

जो शरीर की भी आकाक्षा नहीं करता-वह भिक्षु है।

395

असइ वोसडचत्तदेहे।

(द १० १३ क)

साधु बार-बार देह का व्युत्सर्ग और त्याग करता है।

320

विइत्तु जाइमरण महब्भय तवे रए सामणिए जे स भिक्खू। (द १० १४ ग, घ)

जो जन्म-मरण को महामय जानकर तप और श्रामण्य मे रत रहता है—वह भिक्षु है।

**३**२१

सुत्तत्थ च वियाणई जे स भिक्खू

(द १० १५ घ)

जो सूत्र और अर्थ को अच्छी तरह जानता है-वह भिक्षु है।







322

कयविक्कयसन्निहिओ विरए सव्वसगावगए य जे स भिक्खू।

(द १० १६ ग, घ)

जो क्रय-विक्रय और सन्निधि से विरत है, जो सब प्रकार के सगो से रहित है—वह भिक्षु है।

323

उछ चरे जीविय नामिकखे।

(द १० १७ ख)

साधु उञ्छ्वारी होता है। वह असंयम जीवन की आकाक्षा नहीं करता।

328

अलोल भिक्खू न रसेसु गिध्दे।

(द १० १७ क)

भिक्षु अलोलुप होता है। वह रसों मे गृद्ध नहीं होता।

३२५

इड्डि च सक्कारण पूयण च चए ढियप्पा अणिहे जे स मिक्खू।

(द. १०: १७ ग, घ)

जो ऋदि, सत्कार और पूजा की स्पृहा का त्याग करता है, जो स्थिताम्मा है और जो माया नहीं करता—वह भिक्षु है।







३२६ जाणिय पत्तेय पुण्णपाव अत्ताण न समुक्कसे जे स भिक्खू। (द १० १८ ग, घ)

प्रत्येक व्यक्ति के पुण्य-पाप पृथक्-पृथक् होते हैं--ऐसा जानकर जो अपनी बडाई नहीं करता--वह भिक्षु है।

> ३२७ मयाणि सव्वाणि विवज्जङ्ता धम्मज्झाणरए जे स भिक्खू।

> > (द १० १६ ग, घ)

जो सर्व मदो का वर्जन करता हुआ धर्म-ध्यान मे रत रहता है—वह भिक्षु है।

३२८

निक्खम्म वज्जेज्ज कुसीललिग। न यावि हस्सकुहए जे स भिक्खू। (द १० २० ग, घ)

जो प्रव्रजित होकर कुशील-लिग का वर्जन करता है, जो दूसरो को हसाने के लिए कुतूहलपूर्ण चेष्टा नहीं करता—वह मिसु है।



३२६

त देहवास असुइ असासय सया चए निच्च हियट्टियप्पा। छिदित्तु जाईमरणस्स बधण उवेइ भिक्खू अपुणरागम गइ।।

(द १० २१)

अपनी आत्मा को सदा शाश्वतिहत में सुस्थित रखने वाला मिक्षु इस अशुचि और अशाश्वत देहवास को सदा के लिए त्याग देता है और वह जन्म-मरण के बन्धन को छेदकर अपुनरागम-गति (मोक्ष) को प्राप्त होता है।

330

लहुस्सगा इत्तरिया गिहीण कामभोगा। (द चू १, सू १ २)

गृहस्थो के काम-भोग, स्वल्प-सार-सहित (तुच्छ) और अल्पकालिक हैं।

**339** 

मुजित्तु भोगाइ पसज्झ चेयसा तहाविह कट्टु असजम बहु। गइ च गच्छे अणभिज्झिय दुह बोही य से नो सुलभा पुणो पुणो।।

(द चू १ १४)

धर्म से च्युत मनुष्य स्वच्छद मन से भोगो का सेवन कर अनेक असयम का सचय कर असुन्दर दुख-जनक अनिष्ट गति मे जाता है। उसे पुन बोधि सुलम नहीं होती।

#### 332

जस्सेवमप्पा उ हवेज्ज निच्छिओ चएज्ज देह न उ धम्मसासण। त तारिस नो पयलेति इदिया उवेतवाया व सुदसण गिरिं।।

(दचू १ १७)

जिसकी आत्मा इस प्रकार दृढ होती है कि देह का त्याग कर दूगा पर धर्म-शासन को नहीं छोडूगा उस पुरुष, उस साधु को इन्द्रिया उसी प्रकार विचलित नहीं कर सकतीं जिस प्रकार वेगपूर्ण गति से आता हुआ महावायु सुदर्शन गिरि को।

333

काएण वाया अदु माणसेण तिगुत्तिगुत्तो जिणवयणमहिडिजासि। (द चू १ ९८ ग, घ)

मुमुक्षु, त्रिगुप्तियो (मन, वचन और काया से) गुप्त होकर जिनवाणी का आश्रय ले।

> ३३४ चरिया गुणा य नियमा य होति साहूण दड्डव्वा। (द चू २ ४ ग, घ)

सवर में प्रभूत समाधि रखने वाले साधुओं को चर्या, गुणो तथा नियमों की ओर दृष्टिपात करना चाहिए।

> ३३५ अणिएयवासो समुयाणचरिया अन्नायउछ पइरिक्कया य। (द चू २ ५ क, ख)

अनिकेतवास, समुदान-चर्या, अज्ञात कुलो से भिक्षा, एकान्तवास—यह विहार-चर्या मुनियो के लिए प्रशस्त है।







338

अप्पोवही कलहविवज्ज्णा य विहारचरिया इसिण पसत्था।

(दचूर ५ग, घ)

उपकरणो की अल्पता ओर कलह का वर्जन—यह विहार-चर्या (जीवन-चर्या) ऋषियो के लिए प्रशस्त है।

330

गिहिणो वेयाविडय न कुज्जा।

(द चू २ ६ क)

साघु गृहस्थ का वैयापृत्य न करे।

335

अभिवायण वदण पूर्यण च।

(दचूर ६ ख)

साधु गृहस्थ का अभिवादन, वन्दन और पूजन न करे।

335

असिकलिहेहिं सम वसेज्जा मुणी चरित्तस्स जओ न हाणी।

(द चू २ ६ ग, घ)

मुनि सक्लेश-रहित (राग-द्वेष रहित) साधुओं के साथ रहे जिससे चरित्र की हानि न हो।





३४० जया य वदिमो होइ पच्छा होइ अवदिमो।

(द चू १ ३ क, ख)

प्रव्रजितकाल में साधु वदनीय होता है, वही उत्प्रव्रजित होकर अवन्दनीय हो जाता है।

389

देवलोगसमाणो उ परियाओ रयाण महेसिण।

(द चू १ १० क, ख)

सयम मे रत महर्षियों के लिए मुनि-पर्याय देवलोक के समान सुखद होता है।

**38**5

अरयाण तु महानिरयसारिसो ।

(दचू १ १० ग, घ)

जो सयम मे रत नहीं होते, उनके लिए वही मुनि-जीवन महानुरक के समान होता है।







#### 383

अमरोवम जाणिय सोक्खमुत्तम रयाण परियाए तहारयाण। निरओवम जाणिय दुक्खमुत्तम रमेज्ज तम्हा परियाय पडिए।।

(दचू १ ११)

चरित्र-पर्याय में रत मनुष्यो का सुख देवता के समान उत्तम समझकर तथा उसमे अननुरक्त मनुष्य का दु ख नरक के समान तीव्र जानकर पण्डित मुनि चरित्र-पर्याय मे रमण करे।

#### 388

धम्माउ मह सिरिओ ववेय जन्निग विज्झायमिव प्यतेय। हीलति ण दुव्विहिय कुसीला दादुद्धिय घोरविस व नाग।।

(दचू १ १२)

धर्म से ग्रष्ट, आचार-रहित, दुर्विहित साधु की निन्दनीय आचार वाले लोग भी वैसे ही निन्दा करते हैं जैसे साधारण लोग अल्प-तेज बुझती हुई यज्ञाग्नि एव दाढ निकले हुए घोर विषधर सर्प की।



**३**४५

इहेवधम्मो अयसो अकित्ती दुन्नामधेज्ज च पिहुज्जणम्मि। चुयस्स धम्माउ अहम्मसेविणो सभिन्नवित्तस्स य हेडुओ गर्ड।।

(द चू १: १३)

धर्म से च्युत, अधर्म-सेवी और चारित्र का खण्डन करने वाले साधु की अधोगति होती है।

धर्म से भ्रष्ट साधु का इस लोक मे अयश, अकीर्ति और साधारण लोगो मे भी दुर्नाम होता है।

388

एक्को वि पावाइ विवज्जयतो विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो।

(दचूर १० ग, घ)

निपुण साथी न मिले तो पाप-कर्मो का वर्जन करता हुआ काम-भोगो मे अनासक्त रह मुनि अकेला ही विहार करे।

9. 1

380

सुत्तस्स मग्गेण चरेज्ज भिक्खू सुत्तस्स अत्थो जह आणवेइ।

(दचू२ ११ ग, घ)

भिभु सूत्रोक्त मार्ग से चले, सूत्र का अर्थ जिस प्रकार आज्ञा दे, वैसे चले।

385

ह भो । दुस्समाए दुप्पजीवी।

(दचू १ सू १ १)

अहो<sup>।</sup> इस दु ख बहुत पाचवे आरे मे लोग बडी कठिनाई मे जीविका चलाते हैं।

388

लहुस्सगा इत्तरिया गिहिण काममोगा।

(द चू १ सू १ २)

गृहस्थो के काममोग स्वल्प-सार-हित (तुच्छ) और अल्पकालिक हैं।

३५०

अणागय नो पडिबंघ कुज्जा।

(दचू२ १३ घ)

अनागत का प्रतिबन्ध न करे—असयम मे न बधे—निदान न करे।



349

इमे य मे दुक्खे न चिरकालोवहाई भविस्सइ। (द चू १, सू १ ।

कष्ट के समय मनुष्य सोचे "यह मेरा परीषह-जनित दुख चिरकाल पर्यंत नहीं रहेगा।"

३५२

दुल्लमे खलु भी ?

गिहीण धम्मे गिहिवासमज्झे वसताण।

(द चू १, सू १ =)

अहो । गृहवास मे रहते हुए गृहियो के लिए धर्म का स्पर्श निश्चय ही दुर्लम है।

343

सोवक्केसे गिहवासे निरुवक्केसे परियाए।

(दच् १.सू १ ११)

गृहवास क्लेश-सहित है और मुनि-पर्याय क्लेश-रहित।

३५४

बघे गिहवासे मोक्खे परियाए।

(दचू १, सू १ १२)

गृहवास बन्धन है और मुनि-पर्याय मोक्ष।

३५५ सावज्जे गिहवासे अणवज्जे परियाए।

(द चू १, सू १ १३)

गृहवास सावद्य है और मुनि-पर्याय अनवद्य।

३५६

विवित्ताइ सयणासणाइ सेविज्जा, से निग्गथे। नो इत्थी पसुपडगससत्ताइ सयणासणाइ सेवित्ता हवइ से निग्गथे।

(उत्त १६ ३)

जो एकांत शयन और आसन का सेवन करता है, वह निर्ग्रन्थ है। निर्ग्रन्थ स्त्री, पशु और नपुंसक से आकीर्ण शयन और आसन का सेवन नहीं करता।

> ३५७ नो इत्थीण कह कहिता हवइ, से निग्गथे।

> > (उत्त १६ ४)

जो केवल स्त्रियों के बीच कथा नहीं करता वह निर्प्रन्थ है।





३५८ नो इत्थीहि सद्धि सन्निसेज्जागए विहरित्ता हवइ, से निग्गथे। (चत्त १६

जो स्त्रियों के साथ पीठ आदि एक आसन पर नहीं बैठता, वह निर्ग्रन्थ है।

> ३५६ नो इत्थीण इदियाइ मणोहराइ मणोरमाइ आलोइत्ता निज्झाइता हवड से निग्गंथे।

> > (उत्त १६ : ६)

जो स्त्रियों की मनोहर और मनोरम इन्द्रियों को दृष्टि गड़ाकर नहीं देखता, उनके विषय में चिन्तन नहीं करता वह निर्म्रन्थ है।

> ३६० नो विलवियसद वा, सुणेत्ता हवड्, से निग्गथे।

> > (उत्त १६ ' ७)

जो स्त्रियों के विलाप के शब्दो को नहीं सुनता वह निर्ग्रन्थ है।







369

नो पुव्वरय पुव्वकीलिय अणुसरिता हवइ, से निग्गथे।

(उत्त १६ ८)

जो गृहवास मे की हुई रित और क्रीडा का अनुस्मरण नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ है।

> ३६२ नो पणीय आहार आहारिता हवड, से निग्गथे।

> > (उत्त. १६ : ६)

जो प्रणीत आहार का सेवन नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ है।

363

नो अइमायाए पाणमोयणं आहारेता हवड. से निय्मंखे।

(उत्त १६ १०)

जो मात्रा से अधिक नहीं पीता और नहीं खाता, वह निर्ग्रन्थ है।





----

३६४ नो विमूसाणुवाई हवइ, से निग्गथे। (उत्त १६ १९

जो विभूषा नहीं करता, शरीर को नहीं सजाता, वह निर्ग्रन्थ है।

> ३६५ नो सदरुवरसगधफासाणुवाई हवड्, से निग्गथे।

> > (उत्त १६ १२)

जो शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श में आसक्त नहीं होता, वह निर्ग्रन्थ है।

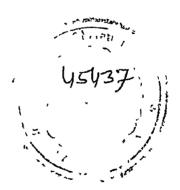



